हेन्दी



बगना विम्बकीयके सम्पाटक

## यीनगेन्द्रनाय वस प्राच्यविद्यामहार्थव.

विज्ञान नारिष, अस्टरबावर, तेश्वचनार्माच यम बार, ६ वस तथा सिन्दीके विज्ञानी द्वारा मञ्जूलित ।

पञ्चिति'श माग

THE

# ENCYCLOPÆDIA INDICA

VOL XXV

(हि—हेंल)

COMPILED WITH THE HELP OF HINDI EXPERTS

В

NAGENDRANATH VASU Práchvavidyaman'armava, Suddhānta vāridhi, Sabda ratnākara Tattva-chintāmani, m r a s Compiler of the Bengali Encyclopedia the late Editor of Banglya Sahitya Parishad and Kiyasiha Paritika, anthor of Castes & Sects of Bengal, Mayras bhanja Archaeological Surrey Reports and Modern Buddhism Hony Archaeological Surrey Reports and Modern Buddhism

Associate Member of the Asiatic Society of Bengal &c &c &c

Printed by A.C. Sen at the Visvakosha Pre-s Published by

Nagendranath Vasu and Visvanath Varu 9 Visvakosha Lane, Bagbazar Calcutta

1931



### मुखबन्ध

यन १६६६ ६० से संप्रस्य मासमे विश्वनायण बाह्स कर्ष्टींग ममाम करते हुव उसना भूमिनामे जिला या— "वन दिन्दी सहत्रवाका समय ला गया है, सब और हिन्दी भाषाना ममादर और हि दी साहित्यका परिपुष्ट नगमेक निये पपेष्ट खेरा दिन्नाः पड़ती है। हमन्त्रिये हम गुन अपसर पर संदेशिक और परिवर्द्धित आराह्म विश्वकायक पह दिन्दी सहत्रपण प्रमाणित करतेनी आयग्यना अपुमय करता हू। विश्वनाय केवल यह वासियोंना हो नहीं है, सारे आरत्यामियोंना ने। निममे पिश्वकाय ममहन आरत्यासियोंना अधिगम्य है। सके, हम हैतु आरत्यवाका समझ विश्वनायान हमारी महायाना कर यही हमारी भीन्य आर्थना है। ।"

बास वध पूर्व यह सबस्य बरने पर भो उस ममय नाता बारणोंसे तिन्दो विश्ववायम स्वस्थ्यों बुछ भी न बर महा। हमारे ब्रुपोगों बालस्य इस बर उस समय सुदूर प बान, काम्मार, सुनरात और मध्यप्रदेशमें हिन्दों विश्ववेरायदे प्रकाशित बरलेंके लिये अनेहीं महानुमायीने उरसादानम पत्र लिये थे। यहा तम ति, अयपुरसे पह भगामने विश्ववेरामा तिन्दी स ब्लारण प्रभागित बरलेंके लिय हैवारों अनुमति चाही थो। उस समय बलक्सा हार्बोटक विचारपति नथा न.गरी लियि विस्तारण प्रधान उद्योगमध्यो मानवाय ज्ञारदाचरण मित महोत्यने अय पुरसा पत्र पद बर हम हिन्दो विश्वरीय प्रभागित करनेमा उपयोग दिया था।

मन १६९३ १०को दाल पूणिताच पूर्व दिन दमारे 'जिथकोप-नुष्टार में उध्यकोप मामित और िन्दी विध्यकेषिक उद्योधनच उपलक्षमें पर साध्य सम्मेननमें द गाजक अधिक ज क्याननामा साहित्वकीने वय उनके साथ साथ हिन्दोक कि ति मानित की प्रेम मानित और साध्यक्ष मानित की प्रेम साथ साथ हिन्दोक कि ति मानित की प्रेम मानित की प्रेम मानित की प्रेम मानित है। इस हिन्दो साधिक मानित क्या सामितिन है। तर हिन्दो विध्यकापका सनुष्टाननक प्रकाशन किया था। यदा माहित्य सामेननमें मितिनिधि क्या सामितिन है। तर हिन्दो विध्यकापका सनुष्टाननक प्रकाशन किया था। यदा माहित्या द्वारा विध्यका का वाब विध्यकापका साथ किया सामित है। विध्यकापका वाब विध्यकापका साथ साथ साथ साथ किया स

सन् १६१४ हैं भे प्रवागक बायहच पाड़ नाज का जैनक बादकारियों को चेष्टासे 'निजिज मारतीय कावर्च समित्र' युजाया गया। इस समीजामें मिमिलित होनेथे लिए, समीजाम समित्रित होना पूर-नरेशके साथ में मा पुण्यवाम प्रयागने डविस्थत हुआ। इस समीजामें मारतथा के नाम स्पानित बहुत में मारवगण्य कावस्थ प्रतिनिधि समितित हुए थे। इस बितित किनव थेष्ठ मात्रवणमा भी उमित्रव थे। उमर्प दरभगावे अविवित समीचा महाराजाचिराज मर सीव्य सिह दशहर और मारतवसिद थायुन पश्चित महामोहण मालवीयका भाग विविद्य सेवह उन्हें बहुत किन्न महामावा सिहत समीचा मारतविद्य सायुन पश्चित महामावी हो उसी महा समीचा मारतविद्य सायुन पश्चित महामावी हो उसी महामावी साथ सीव्य सायुन प्रतिन साथ सिहत सीव्य सीव

दसप दूसरे वर्ग वरत गार्क महाराजाविराजों सी विदार और उडीसाकी सरकारसे उपयुक्त भावते हिन्दी विरावेग्यका प्रकारत अनुकूछ बनावेक त्रिय अनुरोध किया। इसने फण्यक्य विदार और उडीमाकी सरकारी विश्वकृतक बारह सेटोका प्राहक दन कर हमें अनुसूरीत क्या।

स्मा समय कलन्ता यूगीयसिगीक सूनपूच यायस चांमजर तथा दाईवाटक विजारपति मारानेय सर बाशुनाय सुष्रीपाच्याय, विचारपति माननाय सर सुब्दास बन्दायाच्याय विचारपति माननोय सर बाशुनाय चीघरा बाद्वि वैगालक क्षेष्ट मनोयो विद्वानी तथा स सुक्त प्रदेशके पहित महाबोर प्रमाद द्विपदी मसुख सम्पादराने क्षिदी विश्व कायरिक मायर्थकता को घेषणा करके सर्वे साधारणका दृष्टि इस बोर सावर्षित का ।

वयि मुख्यें नहने किरों योग्य जिन तरी है ययि हृद्धेन बीर शामहरूत रोग योच होनमें मुख्ये विहिन करने शिम्प्य कर बारते हैं, हि तु किर मो मेरा हृद्ध विश्वास है हि इस समय मो में बसी महानिक आधाजिककी हु गर्म चीवित हूं । उन्हों को नवार करणासे आज में हि दो विश्व होजदूत महामतका उद्यापन करनेमें समर्थ है। सक्त हूं । श्रीर क्या कहू यह उसी महाजिद्धी साधना और निर्माण्याक कर है हि में आज सर्व्य साधारणका स्वेहवान हुआ हूं । यहा तर कि में जान परिवय मारतवानियों काण महातमा गाम्योक्ती तथा विश्व हिता रास्तावीरव महन मिलन माल्याक्ती है। योग के महिलों मारतवित करनेसे समर्थ है। सक्ता है। आज हिन्ही विश्व क्या साधारिक उपलब्ध में ईस होनों महावृद्धी कप्रति नवती श्राह्म कि अप्त हु ।

श्रीके अपने मामें सोचने होंगे कि हिन्दी विराधकीय व गरा विश्वकीयका अनुवाद है। अनेक हथलोमें हिन्दी विराधकीय थाना विश्वकीयका अनुवाद होंगे पर मो, हमें हम सम्मूण राजुवाद हर कर प्राण नने कर सकता। ऐसे बहुनमें बाहरों और मीरिक गयेपणाओं को लिदी विश्वकीयम रथा। दिया गया है जो व गरा विश्वकीयम रथा। दिया गया है जो व गरा विश्वकीयमें तही हैं। व रला विश्वकायके प्रकाशित होंगे के बाद हिनाम प्रतन्त्रम्य, विश्वकाय कीर कलाविया आदिमें जो सब आविष्कार तथा सम्मक् परिवर्षन हुत है, यह जा परवर्षी घटनाये और विराय समितित करना आवश्यक हुआ है, वह सब हिन्दी विश्वकीयमें सचुन किया गया है। व गता विश्वकीयमें हिन्दी के गद गढ़ी है, परमु विश्वविध्वकीय है। दे भी करना वैश्वकीयमें हिन्दी के परमु विश्वविध्वकीय है। किए में यह भी वनला देवें लिए वाष्य हुत हिन्दी विश्वकीय कथा हानी सुद्धे उसके बरूपनकों परिवृद्ध करने कि रूप हो तीन वर्षका सुवीम

• गर पूर्व वय रनकार्य में मारतनी जातीय महास्माका बिराट धविरेशन हुना था। इन महास्मारे धन्तमें महास्मा गान्धीजी वया उसने दूगरे दिन विदिन्तपत्तर महत्त्रमोहन साइनायत्त्री इस स्मान्न ब्यक्तिने दिनाने लिए वयारे थ । उस समये स्वामार वर्षोमें दानीही महानुमारीने भागमनना सनाद दिस्त र पूर्व महातिन हुना था। उसने वाह महास्मा गान्धाने भागे १ ० % India (dat ! 10th Januar) 1970, में ना विस्तृत भारोचना हो थी, उसना कुन्न था नीने महास्ति दिया बाला है— महासमानीही उत्तिम स्वामात सन्वत्म सन्वत्म तथा रो बसामान अवस्थानी भीटा वहन समा समाम स्वर्गे।

Reherence has already been made to Stijut Vasu's Hindi Crelop edia in my notice of Hindi Prachar Conference. I knew of this great york two years ago. I knew too that the author was aling, and bed ridden. I was so struck with Stijut Vasu's Inbours that I had a mind to see the author personally and hinow all about his work. I had therefore promised myself this pilgrimage during my visit to Calcutta for the Congress. It was only on my way to the Khadi Pratishthan at Sodepur that I was able to carry out my promise. I was amply rewarded. I tool the author by surprise for I had made no appointment.

This is a summary description be given re of his enterprise. I was 19 when began my Bengali Cyclopadia. I finished the last volume when I was 17. It was a great success. But was a freely success. The hard pattern of the laboral masself publish it. I began my become when I was 17 and am now 63. It will take three years more to finish this work. If I do not get more subserbers or other help. I stand to lose Research to finish the work. If I do not get more subserbers or other help. I stand to lose Research was 19,000 at the present moment. But I do not much I have but that when I come to the end of my resources God will seed me help. These labours of much are my Silham. I worship Cod through them. Therefore my work. There was no despondency about Stypit Vasu but a robust both in his mission. I was thankful for this placemage which I should ever have missed. As I was talking to him I could not but recall Doctor Marray's labours on his great very Lam not sure who is the greater of the try of 100 not know enough of either. Put why an companion before greate? I mough for use to know that nations are made force such a runter.

और सुविधा मिली थो, उसीके वाद हद्दरोग और श्वासङ्ख्युरोगसे आकान्त होने पर मेरे उद्योग और अध्यवसायमें व्याचात हा उपस्थित हुआ था। परन्तु रेगिणस्थो पर पड़े रहनेकी अवस्थामें भी विश्वकोपके प्रति में अपने लक्षसे विरत न हुआ। रोगकी अत्यधिक कातरावस्थामें जब में लेखनी चलानेमें विरुक्त अक्षम हो जाता था, क्वल उस समयको छोड़ कर इस रुग्न भग्न अवस्थामें भी में पाण्डुलिपि ठीक करने तथा मुद्रण कार्याके परिचालनमें कभो भी विमुख नहीं हुआ। हां, यह वात अवश्य हो खोकार करता हूं कि पीड़ाके प्रभावसे में सब समय आजा- जुद्धप कार्य परिचालनमें समर्थ नहीं हो सका। मेरी वर्तमान शोचनीय अवस्थामें इस गुरुतर दायित्वपूर्ण महा- प्रस्थके संकलनमें यथेए लुटिया और लूटें हुई होंगी। उनके लिए में सर्वसाधारण हिन्दी प्रोमियोंके निकट क्षमा प्राधैना करता हूं। रोगवृद्धिके साथ हिन्दी-विश्वकोपके प्रकाशित करनेके सम्बन्धमें हिन्दी प्रोमी प्राहकों और अनु प्राहकों चे उपयुक्त उत्साह न मिलनेके कारण मेरे अर्थामाव आ उपस्थित हुआ। उसके फलस्वरूप इस सुदीर्घ कालमें हिन्दी विश्वकोपके मुद्रणके लिए में विशेषकपसे ऋणप्रस्त हो गया हूं। महात्माजीन मेरे ऋणका उत्तरेख किया है।

हिन्दी विश्वकोषकी समाप्तिके साध-साथ परिशिष्ट प्रकाशित वरनेकी मेरी एकान्त इच्छा थी, किन्तु ऋणजालमें फंसे होनेके कारण इस कार्यमें हाय डालनेका साहस नहीं हुआ। जब पुरतक सन्पूर्ण हो गई है तब महात्माजीकी शुभेच्छाका अनुसरण करके यह कह सकता हूं कि हिन्दी प्रोमियोंके उत्साह और यत्नसे तथा भगविद्चासे में शीव्र ही ऋणजाल सं मुक्त हूं ना पर्व परिशिष्ट प्रकाशित करके अपनी अन्तिम उच्छाको पूर्ण करनेमे समर्थ हुंगा। साथ हो जा सद असाद और लुटियां रह गई हैं, उनका संशोधन कर<del>ने</del> इस महाग्रन्थका सर्व्वागं सुन्दर संस्करण प्रकाशित करनेसे अप्रसर हुंगा। इन अष्टाद्य वर्षां में इस महाप्रन्थके प्रकाशनके सम्दन्धमें जिन सव विद्वानों और पण्डितोंने सर्वे तिनकरूपसे सथवा वेतन छे कर मेरी सहायता की है में उनमेसे प्रत्येकके निकट अपनी आन्तरिक छतहता छापन करता हूं। सम्प्रति 'हिन्दी साहित्य' शब्दके संकलन कालमें मुक्ते जिन्होंने उपदेश दे कर कृतार्थ किया है, उनमें मैं काशीवासी प्रवीण साहित्यरथी राय साहव बाबू इयामसुन्दर दासँ वी० ए० के नामका विशेष क्रपंसे उल्लेख करता हुं। थोड़े ही दिन हुए राय साहव श्यामसुन्दर दासजीने 'हिन्दी भाषा शीर साहित्य' नामसे हिन्दी साहित्यके एक सुन्द्र इतिहास की रचना को है। उन्हें हो उपयुक्त धांकि समक्त कर मैंने उनसे यह शब्द लिखनेका अनुरेश्व किया। उन्होंने अपनी पुस्तकके सहारे इस प्रव्हको लिखनेका भार प्रयागनिवासी पंडित नन्द दुलारे वाक्रपेयीको अप ण किया। उन्हों के उपदेशके अनुसार चाजपेयोजीने प्राचीन कालके अंशका संकलन करके भेजा था। दुःखकी बात है, कि वोमार पड़ जानेके कारण वे बाधुनिक अंश न मेज सके। आधुनिक कालके प्रथमांश तक राय साहेव श्योमसुन्दर दासजोकी रचना है, तथा अधिनिक कालका अधिकांश 'विशाल-भारत' के सहकारी सम्पादक श्री ब्रजमोहन वर्माका लिखा हुआ है।

वीस वर्ष पूर्व जो संकल्प किया था, परमात्माकी कृषासे अन्न उस संकल्पक्षि महावतको उद्यापित होता देख कर में अपनेको धन्य और कृतार्थ समभता हूं। मेरी वर्षमान शाचनीय अवस्थाका समरण करके, आशा करता हूं कि सहद्य साहित्यानुरागी माल मेरे प्रति सदय हो कर मैुरो सहायना करेंगे, जिससे में शीव ही ऋणमुक हो सक्तुं। यही मेरी आन्तम प्रार्थना है।

विश्वकोष कार्यालय ८ सोर ६ विश्वकोष लेन, वागवोजार; कलकत्ता नगेन्द्रनाथ वसु राखो पूर्णिमा, सम्त्रत् १६८८



### पञ्चिति श भाग

३ पादपरण । इलोक्कं पादपरणस्थलमं च या, तु, दिश्व चार शब्दोंडा प्रयोग होता है । अ सम्म्रग । ५ असवा । ६ जोका हि—हिद्देकी पक्ष पुरानी विभक्ति । इसका प्रदेश पहले ती सब कारकों में होता था, पर पीछ कमें और समझानी ही (को के शर्धनें) रह गया। पानीमें तृतीया और प चमीशी प्रमति क रूपमें 'हि' का ध्यवहार मिलता है। चीड़े प्राप्तीमें सम्बचने िये भी विश्वतासे अवाहातशी विमति आहे त्यों भीर मद कारकोंका काम कभी कमा मात्र धना विमन्तिम ही मनाया जाने लगा । 'हासी' बाहिनी प्राचीन हिन्दीम 'द' रूपम भी यह विसक्ति मिलती है। अपस्थान 'हो और 'हैं' इत साथ च विभविक मिलने हैं। यह 'हि' या 'दे' विभक्ति मालूम दौता दें, हि स स्टूनके 'मिल्' या 'म्यम्'से निक्लो है । हि बटना (दि'० कि०) घे। हो दा वे।लता, हिनहिनाना ३

दिगनदेर (हि० पु०) इहुनी वृक्ष हिगीट।

दिगनी (दि • ठरी • ) यह प्रसारका तस्थाकु ।

हि (स' व म पव) १ हेत्, कारण । २ अप्रधारण निश्चेष ।

हिच ( स • प॰ ) भाषात. चौर । हि देश्य (हि ० प०) हि होश दे थे।। हि देशी (हि ० स्ती०) सेंग्रा हि देश्या हि दोल (हि • पु॰ ) १ हिंदीला । २ पर राग जो गाम्बार व्यक्ती सत्तान कहा गया है। विशेष विवरण हिन्दील र व्हमें हती। हि दोला (हि • पू०) १ नीचे जपर युमनवाला प्र चक्तर, इसमें लेगिक बैडनेक लिये होटे केटे मञ्च यो रहत हैं। २ पायना । ३ भन्य । हि द (फा॰ पु॰) भारतवर्ष, दिग्दुस्तान । दिन्द देखा। हि द्वाना (फा॰ पु॰ ) तरवृत, रस्ते दा । हि देवी (फा॰ ह्यों०) हिन्द या सारमधगरी भाषा। दि वी (फा॰ वि॰ ) १ सारतीय, निम्दस्तानका । (स्ता०) २ सारतवराको बेह्नो, हिस्तुस्तानको भाषा । ६ हिस्तु स्तामके उसरी या प्रधान मागदी भ पा। विशेष विवरण हिन्दी भाग हरुखें हे होता। दि दोरे यह (फा॰ पु॰ ) यह प्रशादश वीचा ! यह हिमा ल्पों ११००० से १२००० पुरको क चाई तह उपनाहै।

यह काश्मीर, त्रश्च नेवाल, सिविम और मुटानमं वाबा

ર झाता है। इसका मुल शौपधके काममें याता है। उसे चीनी रे'वट या रेब'टचीनी कहते हैं। इसका रंग भी मेला होता है और सुगन्ध भी कम होती है। परन्तु चीनी रेव देशी जगह बाजारोंमें इसकी बरावर विकी हाती हैं। चीनो जातिका पौधा निस्त्रतकं दक्षिणपूर्व भागमें तथा चीनके पश्चिमोत्तर भागमें होता है। उसका मूळ काई-सोफेनिक एसिडके अंगर्ड कारण पोसने पर ग्यव पीला निकलता है। रेव'दका मूल गीपवके काम साता है और पुष्ट, उदरश्राजनाशक तथा कुछ रैच र होता है। यह आमानिसारमे उपकारी होता है, पर ग्रहणींग नहीं। हिंदुस्तान (फा॰ पु॰) भारतवर्ण। भारतवर्ण देखा। हि'दुस्तानी (फा॰ वि॰) १ भारतवर्षका, हिन्दुम्तानसम्बंधी। (पु॰) २ भारतवासी । (स्त्री॰) ३ हिन्द्स्तानकी भाषा । हिंदुस्थान (फा॰ प०) मारतवर्ध। भारतवर्ध देखो। हिंदु (फा॰ पु॰ ) हिन्द देखी। हिंदुपन (फा० पु०) हिन्दुका भाव या गुण। हि'दोरना ( हिं ॰ कि॰) पानीके समान पनली चीनमें हाथ या कोई चीज डाल कर इधर उधर घुमाना, फेंकना। हि दोस्तान-हि दुस्तान देखी । हि'वार (हि' ० पु ० ) हिम, चफ । हिंस (हिं ॰ सी॰) घोडों के वे।लनेका शब्द, हिनहिना-153 हिंसक (सं० वि०) हिंस-ण्जुल । १ हिंसाकर्ता, हत्यारा, घातक । भोका, अनुमन्ता, संस्कृतां, कोता, विकोता, वधकत्ती, उपहत्ती और घातयिता, यही अ ड प्रकारके हिंसक हैं। ये अधम होते हैं। (काशीलाएड) २ बुराई करनेवाला, हानि णहु चानेवाला । (पु०)

३ हिंस्र पृश्, ख्ंकार जानवर । ध शत्र, दुश्मन। ५ अथव्ये वेद्विद् ब्राह्मण, तान्त्रिक ब्राह्मण । हिंसन ( सं० पु० ) १ जीवेंका वध करना, जान मारना। २ जीवोंको पीड़ा पहु चाना, कष्ट देना। ३ बुराई करना, अनिए करना। ४ हेप, ईपी। हि सनीय (सं० ति०) १ हि सा करने येग्य। २ जिसकी हि'सा की जानेवाली हो। हिंसा (सं० स्त्री०) हिंसा-स राप्। १ हत्या, वध। यजुवे दने कहा है, कि "मा हिंसी" हिंसा मत करी।

दर्शन और समृतिशास्त्रमें हिंना पापजनक है या नहीं. इस विषयको विषय आलोचना को गई है, पर यहां संक्षेप-में लिखा जाना है। जो व्यक्ति बाटमत्रसिकं लिये अर्थात शरीरको मजबूत बनानेके लिये निरोह जीवेंका यथ करते हैं वे इस लोकमें या परलोकमें कभी भी सुख नहीं पा सकते। प्राणिवध र्याजनक नहो है, इसलिये उनका वध नहीं धरना चाहिंगे। वया वैध, वया अवध्य सभी व्रक्षारकी हिंग्ना निन्दनीय है। मनुने कहा है, कि युपार्थ मासभोजनको इवविज्ञान और गरीरकी पुष्टि आदिके लिये जो मांस भोजन हिया जाता है उसे राक्षसाचित अनुप्रान कहना होगा। (मन् ४,३१) किसी किसीका कहना है, कि हि'मा मत ऋगे, यह सामान्य विधि है। यज्ञने पश्हिं सा करे, किरसे विशेष

कर कहनेके कारण यह विशेष विवि है। अतुएव सामा-न्यतः हि'सा निविद्ध होने पर भी विशेष विविक्ते अनुसार यग्रमं हिंसा निविद्ध नहीं है। दर्शनशास्त्रकारका कहना है, कि किसी सी प्राणीकी हिंसा न करे, यह सामान्य विधि सत्य हं ओर अग्निपोम यहाँमें पशहिंसा करे, यह विशेष विधि है। शासीय नियमानुसार विशेष विधि सामान्य विधिका वाधक होने पर भी यहा चैसा नहीं होगा, प्योंकि विरेश्यस्थ उमें हो पूर्वोत्त प्रशास्क्री वाध्य-वाधक भाव हुआ करता है। परस्पर विरोध नहीं हीनेसे वाध्यवाधक मात नहीं होता। यहां पूर्वोक्त देाना श्रुति-में कुछ भी विरोध नहीं है. इसलिये विशेष विधि हारा सामान्य विधि निपिद्ध है। नहीं सकती । सांस्याचाय ने सावित कर दिखलाया है, कि चैध

हैं, कि वैदिक यश करनेसे जिस प्रकार प्रभूत पुण्य सञ्चय हैं।ता है, उसी प्रकार यह यहानुष्टान हिंसा साध्य होनेके कारण प्रमृत पुण्यके साथ साथ यत्किञ्चत् पाप-का भी सञ्चय होता है। अतएव यहानुष्ठानकर्ता जब खो-पार्जित पुण्यराणिकं फलखरूप सर्गस्वका उपभोग करे'ने तव हिंसाजन्य पापकं फलस्वरूप कुछ दुःखका भी उन्हें उपयोग करना हो होगा। परम्तु खग<sup>9</sup>वासी पुरुष सुखकी मे।दनी शक्तिके प्रभावसे ऐसें मुग्ध हो जाते हैं, कि उस दुःखकणांको दुःख विलक्कल नहीं समक्कते, आसानीसे उसे सहन कर हेते है।

हिंसामें भी पाप नहीं होगा। पर हां, वे यह भी कहते

शाइपिवेक्टोकामे हृद्दम्युप्यनमे तिथा है, कि दिशक (स'o go) १ हिन्त्रपशु स्टूबार जानपर। (ति०) प्राह्मण वैध हिंसा मीन करे, क्वोंकि वे स्नास्त्रिक मर्थात् सरमगुणप्रया । है । इसस यह सावित हुना, कि मारियक व्यक्ति चैवहिमान करे. राजमिक बीर वामिक्रमण चैचहिसा कर सहते है।

वैधिह सा और यक्टिदान नेस्तो । ( २ हानि पहु जाना अनिष्ट करना । हि सा तीन प्रहार म हो मक्ता है, मनमा, याचा और कर्मणा। पुराणामें हि सा लेशमही बन्या और अधर्मका भाषां कही गहु है। हिउपनासिय - देशपनीसर देशा। चैन जालातुमार हि सा चार प्रकारकी होनी है-माल्ह्यो । हिक्छा (फा० प० ) घोबीकी वेल्लीमें तीन काही कार्डीका हिमा, दर्पे हिसा, प्रमाद हिमा और बन्दाहिमा । ३ चीरादि क्म, चोरो बादि करना। ४ होप। ५६र्षा। दिकात (अ० छो०) १ तरप्रधन, विचा। २ कला कीशल, हिसाइर्स (स : पर्रो०) । इसरेहा शनिए करनक लिये मारण, उद्यादन, पुरद्वरण सादि तान्त्रिक प्रयोग । २ वय या पाडा यह चानहा क्या मारा या स्त्रा का का । दि साहमक (स ० ब्रि०) जिसमें हि मा हो, हि मामे युक्त । िमार (भ ० पु०) हिम आर। १ व्याप्र वाय। २ हिस्र पशु सुकार जानवर ।

हिमानु (स • ति•) हिस बानु । १ वधशील, मारनेक थे।या २ घासक प्रावस्त्रात्या

िमानुक (स ० पु०) १ हिमानाल, बुना । २ इनन शील घातुर ।

हि मिन (स ० वि० ) दिस सः। १ द्विमात्रात । - हत,

िमित्रस्य (म ० ति०) दिमा तरत ये। व या निमकी दिमा का ति हो।

दिसीर ( म • पू • ) हिस (हिनरोरनीम्पी । उचा धार्य ) र्शत रान्। १ स्वाझ, बाधा ( कि० ) न खल, दूर सतान य छ।।

रिम्य(स०पु०) १ दिसावे बाग्य। २ जिमका दिमा

दोनवाली हो। हि से ( सक जिंक ) हि से (निवहम्यानि । या श्रान्द्रिक) इति " र । १ दि सामोल, धातक । (व०) व दि साकारक जन्तु गुना तानवर। ब्रह्मपैयस्युराणा ज्ला है, रि हिस वहश्राहिमा परोमे बाद पाप नदा । ३ माममन । 8 art 4 Ft 1

२ हिसाहाल, हिसा हरनेपाला । िस्त्रश्य (म ॰ पु॰) दिस्त्रनातु, स्त्रु बार ज्ञानवर। हिन्ना ( म ॰ ग्री॰) हिन्न-राप् । १ जरामामी । २ कण्ट कारी सदक्दीया। इ.शिसा ४ क्लाक्यांनीनता। ५ गयेधुका ।

हिमा (हि० पु०) १ हृद्य। २ छाती। दिमाच (हि॰ पु॰ ) माइम, हिम्मत ।

समह। निमाणकी पृद्धि । ३ कांपासिद्ध करनेको यकि, सहयोग ।

४ चत्रारेका दग, चाल। ५ किपायत । ६ इकीमका काम या पेजा, हकीमो । अ मल्लाही। दिशमतो ( स॰ वि॰ ) । पार्व साधनका युक्ति निकालन

वाला, तहबोर सोचनेवाला। २ चतुर, चालार। ३ क्रिफायतो । हिस्लाना (हि ० मि ०) इंग्लाना देखे। ।

हिश्विशानिश (स • क्षी • ) साममेद। हिक् धन ( सरु स्त्रार ) क्या, कहानी ।

क्रिकर (दि ॰ पु॰) बीद स न्यासियों या भिन्नु और दि है। हिछा (म ० छी) ) १ रेशमा उपमाविशेष, हिचकी। मना रेथियां यह उपसम हो सक्ता है। यायुक्त प्रवण श्रीतसे यह उपसग द्वीता है। २ वहून दिखकी आनका रात । बायुका पसलिया और असडियोंकी पोडिन करम ६५ ऊपर चड्र कर गलेमे फटक्स निकलना ही हिका या हिन्दी है।

पेटमं खपरा, पर्मान्यामं सनाय, चन्ठ और हृदय का भारी होता, सुद्ध कमेला होता दिवा रेगा होतक पुत्र लक्षण है। बाबु और क्यार मेल्स पात्र प्रशंदका दिका बही गर है, यथा-अन्नता, बगला, शहा गम्भीत मीर महनी ।

**ऊट्ट**र्भ्यगामी ही कर जा दिखाराय करवत हाना है उमें अन्नजा दिया जिराहरा बार बार दा या दाल अधिर स बवान बगक साथ दराम बाता है और तिस हिकात

रेगोका मस्यक्ष और गला कंपने लगता है उसे यमला हिसा, जा हिसा जनु के म्लरेग्रसे निकल कर थांड वेगके माथ देरीने प्रकाशित होतो है उसे खुद्रा, जा हिस्का गम्भोर जन्दके साथ नाभिदेशसे निकलती है और जिस हिस्कामें रेगी तृष्णा और जवरादि नाना प्रकारके उप-द्रवेंसे प्रपीडित होता है उसे गम्भीरा हिस्का और जा हिस्का चस्ति, हृद्य और मस्तक शादि मर्ग स्थानोंका गोडन कर हमेगा आनी रहती है और रेगोका सारा शरीर कंपने लगता है उसे महनी हिस्का कहने हैं।

जिस हिम्कामें रेगोको क'प हो, अपरकी थोर दृष्टि चढ़ जाय, आंखके सामने अंधेरा छा जाय, शरीर दुवला होता जाय, छो'क वहुत आवे और मेजनमें अरुचि हो जाय, वह असाध्य कही गई है। हिस्काके प्रवल होनेसे रेगोको शीघ हो मृत्यु होती है। यदि रेगिविशेपमे हिम्का उपस्थित हो, तो रेग चंगा करनेकी चेष्टा न कर पहले जिससे हिस्का प्रशमित है। वही उपाय करे।

चिकित्सा—हिषका और श्वासरांगोका पहले श्ररीरमें तेल लगा कर स्वेद प्रदान करें। परन्तु दुव ल व्यक्तिकी विरेचन नहीं देना साहिये, उन्हें संशानन औषध्य देना उचित है। तर्जन, विस्मयजनन, शीतल जल परिषेक और विविध हितवांक्यके प्रयोग द्वारा हिक्का प्रश्नित होतो है। वस्रीके दुधको पका कर उसमें साउका चूर्ण मिला पान करनेसे हिक्का कम हो जाती है। मुलेशिता चूर्ण चीनोंके साथ और सींउका चूर्ण गुडके साथ नस्य लेनेसे, प्रवाल, गह्नु और लिफ रा तथा पीपल और गेरुमिही समान भागमे चूर्ण कर मधु और घृतके साथ चाटनेसे तथा गील उड़दके चूर्णका काढ़ा बना कर उसमें हो ग डाल पोन करनेसे हिक्का श्रीव प्रश्नित होतो है। (मायकां हिक्कारोगाधि )

मैपन्यरत्नावलीमें इस रेगिका विविध मुण्यिंग और श्रीपध लिखा है। पहले हिक्कारोगीके पेटके अपर तथा श्वासरेगोकी छातो पर तेलकी मालिश कर उष्ण रवेद या जलस्पेद दे। धृतादि स्तिग्ध द्रव्य लवणके साध सेगन करा कर वाशुकी लघुता सम्पादन करे। यलधान ध्यक्तिको चमन और विरेचन तथा दुव ल व्यक्ति को श्रीपण सेवन हारा पित्त और कफकी समता कर श्रीरायकी सेए। करे। हरे° और संदिक्षा चूर्ण समान भाग ले कर गरम जल के साथ अथवा कुटका चूर्ण यवक्षार और मरिचचूर्ण गरम जलके साथ पान करनेसे हिका प्रशमित होती है। इसके सिवा हरिद्रादिचूर्ण, श्टङ्गादिचूर्ण, भागींगुड़, भागींशुकरा, श्टङ्गीगुड़धृत, डामरेश्वराभ्र, पिप्पलाद्यलीह, कनकसार और वृहचन्द्रनादि तेल आदि ओपध इस रेगमें प्रयोज्य है। (भेपज्यरना० हिक्काश्वास्थि०) चरक सुश्रुत आदि वैद्यक ग्रन्थोंमें और गरुड़पुराणके १८५वे' अध्यायमें इसके निद्यन और चिकित्सादिका विशेष विवरण लिखा है।

३ रोने या सिसक्तनेका वह शब्द जो रुक रुक कर खावे।

हिकिका (सं ० स्त्री०) अस्प हिका, हिन्नकी। हिकिन (सं ० ति०) हिका अस्त्यये हिन। हिकारागी, जिसे हिका रेग हो।

हिङ्कार (सं०पु०) १ व्याघ, वाघ। २ रंभानेका पह शब्द जो गाय अपने वछड़ेको बुलाते समय करतो है। ३ वाघ के बेलिनेका शब्द। ४ सामगानका एक अङ्ग जिसमें उद्गाता गीनके वीच वोचमें 'हिं' का उच्चारण करता है। हिङ्ग (सं०पु०) १ जनपद्विशेष। २ हिङ्ग, होंग।

हिङ्गु देखे।।

हिङ्गनघाट—१ मध्यप्रदेशके वर्द्धा जिलान्तर्गत एक महक्ष्मा ।
यह अक्षा० २० १८ से २० ४६ उ० तथा देशा० ७८ ३२ से ७६ १४ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ७२६ वर्गमील और जनसंख्या लाखके करीव है। ग्रासनसुविधाके लिये यहां २ दीवानी और ३ फीजदारी अदालन तथा
३ थाना है।

२ वर्झा जिलान्तर्गत उक्त महकमेका एक शहर । यह अक्षा० २० ३४ उ० तथा देणा० ७६ ५१ पू० चुना नदीके किनारे अवस्थित है। यह शहर कई अवसायका एक केन्द्र है। यहांकी कई सभो जगहकी कईसे अच्छो होती है। यह कई विलायत मेजनेके लिये यहां अ गरेज विणकोंने कोठी खील रखी है। १८८२ ई०में 'काटन मिलस कम्पनी' नामक कईसे स्तृ निकालनेके लिये हिंदुन्यारमें एक अ गरेज समिति प्रतिष्ठित हुई है। प्रारवाडी ही यहांके प्रधान स्वसायो हैं। अन्यान्य स्थान विशेषतः वस्वईके साथ इन

होगे(का वाणिज्यू सम्बन्ध है। वर्शमान शहर पग दिहुत प्राप्त और पुराना दिहुतचाट लेकर वर्गा है। पुराना शहर ,वर्द्धी नदीकी वाल्यों नए हो जानेकी जाशहु। है। यहा वर्द्धी मालि स्टेट रेल्येका एक स्टेशन, सराय, यंगला कौर व्यवस्त्री स्कूल शांत्रि मी है।

हिंदुलावो (स ० ली०) यहिणी। ( वारनाय ) हिंदुलावो (स ० ली०) यहिणी। ( वारनाय ) हिंदुलावे — बलुविस्तानका यक प्रसिद्ध प्राचीन नगर और नीर्यस्थान। यह कक्षा० २५ ३० उ० तथा देगा० ६५ ३१ पूर्व मध्य यिस्तुन है । सि-पुनर्दक मुद्दानेसे ८० माल प्रदिप्त तथा बादससुन्न १२ मोल दूर क्या गिरिमाला प्राचनावर्ग स्थार द्वारा हुआ है। यहावके ऊपर पक्ष मीपण कालोमियर है। स्थानीय सोगोक निकट यह कारणे 'नाती' या 'महामायी' कहाती है। इसो देशके कारण हिन्दु लीग इसे महागीडक्यान समक्षते हैं।

नम्बल्युहामणि और यह नीलनम्बर्से यह स्थान 'बिह्नुला' तथा शिपचरिन नामक ता विश्वमध्यमें 'बिह्नुला' नामसे परिचिन हैं। उक्त तस्त्री क मतसे यह ५१ नहा पाटो मेस पह हैं। यहा द्याश ब्रह्मरूप्त मिरा था। यहां की शक्तिशा नाम कीटरी या कोटरीना तथा मेरवका नाम मोमलोचन हैं। पीठ देरों।

यश् तोर्ध कत्यन्त दुर्गम हानेच कारण बहुतसे हिन्दू धांत्रियां से यहा आनेका साहस नहीं होता। यहा अधी मुक्तामं उपोतिक उसी प्रकार दशन होते हैं जिस प्रकार काँगडें की उपालमुखामं। कराची व दरमें उसरकी और समुद्रके किनारे किनारे ४५ कोस चल कर लेगा यहा यह धते हैं।

हिङ्गलाझाद्ध-- नृती दृश्वीर राज्यक ज्ञातगत यह गिरियुर्ग।
यह अक्षां २४ ४० उ० तथा द्वां ४४ ५० पुरुषे मध्य
पित्नृत है। २०० पुर चीं हो साहन श्रान्था पेर रखा है
तथा दुर्भेंद्य प्राचीर अदुर्श्मामुखी प्रदीतगाश्रमे निष्ण है।
तीन मिनन मुखी साह ग्रारा बादरणें साध दममं माने
आनेता सायक है। यहले लेगीगा घोराणा थी, कि यह
तुग अभेच है, परमु १८०६ रुसी मतर मिनक येर मादद ने महाराष्ट्रपुरुष ने मानय इस दुग्ती अधिकार विचा।
हिद्राधन कुर्णे (हि ० पुरुष) सेवसमं प्रसिद्ध एक अभीणे नापन ब्रीर पायक वृर्ण । साट, पीरल, कालो मिर्मा, बजमादा, सफेद जीरा, सुनी को ग बीर सेंथा नमर दन सबको पर साथ चूर्ण कर डाले । सेयाको माला १ वा २ टक है।

हिङ्गु (स ॰ का॰) स्वनामस्यात द्रन्य, द्वी ग । इसे वस्वहै मं हो ग, हिङ्गु, महाराष्ट्रमें इङ्गु, कलिङ्गमें लेमु और तैलङ्ग में इङ्गुद कहते हैं।

ही गका पीधा दा ढाइ हाथ ऊ चा होता है। इसकी पत्तिपोका समृह एक गोल राशिक रूपमें हे।तो है। इसके पौधे अफगानिस्तान, फारसके पूरी हिस्से, (खुरा सान, यण्ड ) तुर्किस्नानके दक्षिणी भाग तथा पश्चिपाने कास्त्रियन और अरब हृद्वे मध्यवत्ती प्रदेशीमें बहुता यनसं हाते हैं। भारतवर्धमें ही ग नहां होता यहां जो दखनेमं आती है, यह क घारी ( अपगानिस्तानकी ) ही ग है। मूलतानमें भी हो गके पाधे क्स देखनेनं आते हैं। यूरापके उद्भित्तरविद्याण बहुत दिनाने इसका इतिहास समहकरतेकी चष्टाकर रहे हैं। उनक भीपज्यशासमें हि गुका नाम Ferula a afoetida रखा गया है। परन्तु उन लेगोर्म भी इसका ज्ञातिगत विचार लेकर मनमेद देखनेमं बाता है। १८३८ इ०मं खाकुर फालकानश्ने क्षण्मीरकी सास्तर उपस्यकामं इस जातिका उद्भित देखा था। पहले उन्होंने समका चा, कि शायद इस दार आसाफिटिडा'क विषयकी बच्छी भीमामा हो जावेगी। इन्दर फालकोनर स गृहीत उक्त उद्धिद्वना मुल माहा रतपुरके वाटानिक गार्ड न और वीठे पहित्रवराके रायेछ वाटानिक गार्ड नमें भी सेजा गया था। इन देशना स्थानार्ग बहुत दिनामं और बहुत चैष्टाके बाद १८४२ इ०मं इसका स्वामाधिक बहु रोद्रुगम दलामं बावा बीर १८५६ ई०म हिसो दिसोर्ग फूल निक्रिक कारण उसम धीत पाया गया । वे सव बीज स सारके भिना भिरा स्थानाक बेटानिकल गाउँ नमें भेने गये। योछे खेरे शिक अद्भित्तरवित पण्डितीका ध्यान इसक तथ्य स प्रदरी भीर दींडा । परन्तु बहुत सीन विचारके बाद दमा गया, कि यरे।एक वाणिज्यक्षेत्रमें की ही मा दमानं भाठी है यह इसले सार्ग्ण मित्र ज्ञातिही है । हाजर हुदारने प्रदृद्धे अडुके योटानिक्त मैगजिनमे उस

समुद्रपय द्वारा बाबई लाई जानों है तथा अफगानिस्नान के बाबुक और क्यारमें जो स्थलपय द्वारा मेजो जानी है, यह क्यार स्टेट रेलये और नार्ध नेप्टर्न रेजने हो कर साती हैं। सिहल और आदेशमें भी जलपय द्वारा इसकी आमदनी देखनेंमें आती हैं। यह हो ग केवल यहूदेशमें हो आती हैं अल्यान्य स्थानोंम इसकी लामदनी बहुन कम है।

क्यारी या मूल्तानी ही ग ने। अधिक दर पर मिल्ती है बह वस्यस्य वाजारमं बहुत कम देखनेमें लातो है। ही ग जब पहले पहल भारतवणा बाती है, अब संपेन परथरके ट्रह हों जैसी दिलाई देतो हैं, हाथमें रखनस कुछ ग र्री मारम दोतो है, धिसनेमें राज तिल जैसा पश प्रकारका निर्वास निकलता है परस्तु दुछ समय रखने ह दाद ही यह कठिन हो झाती है। यण भी उसका पहले जैसानही रहता। राधकी तीजना भी पहलेसे अधिक होतो है । गधका तीव्रताके सम्बन्धम बहुतीका यह भी कहना ह, कि ज्यादे दाम पर वैचनेक लिये दूसरे द्रध्यक साध मिला कर ब्यापारी लेगा ऐसा किया करत है। माधारणत इसके प्रति मनका दाम २५) द० है। उत्तम हिंदुराकी आकृति दुक्छे दुक्छे परपरक संब जैसी और तोडने पर उसके भोतर बालुका चर दिकाई देता है। अपरी भाग देखनेम पोला होता है, परातु पहली सबम्धामें ताइनेसे यह सफेद दिखाह इता है। ज्यों ज्यो इसम ह्या व्यानी जाती है, त्यों त्यो इसका रंग अपरि प्टन पोला होता आता है। इसका दर कथारी ही गर्स मन पीडे २०) ४० कम है। परम्त किसी किसीका कहना हैं, कि क्यारी ही गकी दर बीस रुपये मन तक दसी गई है और हिहारा चीरह दपये मनमें भी विश्वा है।

गुण--हच, कटु, उजा, शृति, वात, कप, विपन्न, बाध्मान, गूल और गुक्तनाशक, चल्ल्य ! (रान्निक)

मावमनागक मतम समना गुण-पाचक, वरण, रुविकर, तीरण, वात और वलासरीगनागक, रम और पाक्षी कटु स्निम्ब, गुल, गुरुम, वदर, बाताह और स्मि नाग्रक तथा विस्तृतक, गुरुम,

२ यंज्ञपता । ३ दाक्षादनी । रिङ्गुक्ष (स ० पु०) हिङ्गु स्वाये क्या | दिङ्गुदेवी । रिङ्गुनादिका (स ० ट्री०) नाडीहिङ्गु हि गारा य दिगडा । हिंद्गुनिर्णस (स०पु०)१ निम्बर्यः नोम≆ापेड़। २ हिंद्गुरम,होग।

हिह्नुपत्र (स०पु०) रहनुदी हि गे।३।

हिंद्गु पत्रा (म ० स्त्रो०) यशपत्रतृषा । गुण--- कर्नु, ती ण, निक, उप्ण, क्षक्ष, बान, आम और कृमिनाशक, रुचिकर, प्रथ्य, दीवन, पाचन । (राज्ञनि०) भावश्रकाशके 'तत्स यह यिक्स तीक्ष्ण, उप्ण, पाचक, कर्नु, हुटोग, यस्नि, विविध का, क्ष्में मृत्य, गुस्त और प्राष्ट्रपाणक है।

हिह्नुपर्णी (स० म्बो०) वज्ञपत्नो ।

हिंद्गुल ( स ० दु० ना० ) व्यनामध्यात वारद्भृतिष्ठ इट्य, इद्गु.र, सि गरफ । ग्राग—मचुर, तिन, उग्ग, यात, कफ, बिदोप ब्राइदोप और स्वरनागक।

वैयम्जास्त्रमें लिखा है, हि हिंडू ल्या औषधमं प्रधेग काने समय उसे शेष्य देना चाहिये। स्रशोधित हिंगुज हानिमारमधी। सावसमाणमें जिला है, कि स्थम और छिद्वुज सादि उपरसमं गिने जान हैं,। बाजिम रसमा गुण होनेके कारण दसमा उपरस महत है। इरद, स्टेच्छ विवाद और चूणेवारद ये सब हिंद्वुज के पर्याय हैं। छिद्वुज तान सकारमा होता है, खमार, शुम्तुएडक सीन ह सपाद। ये सब उचरीरट सथिम गुणदायम हैं। चमार प्रदेनवण शुम्तुण्डम पीनवर्ण और हुम्पाद खवापुण बीम देगहित वर्ण होता है। ह सपाद हिंदू स्त हो सबसे बिटिशा है।

िमुद्ध हिंद्ग ुल तिन, कट्ट क्यावरस्त तथा चक्रुरोग कफ, पिन, हल्लास, इष्ट, बरर, कामला, रशहा,श्राम गत और गरदोपनागक है। ( मांबर॰ )

देखी।

हिंदु ला ( स ० स्त्री० ) पीउस्थानविशेष । हिंद्रलान देन्ते। । इस पींडस्थान पर सतीका ब्रह्मगन्त्र गिरा था। यहाँ जा जींक है, उसेकी नाम के।हरी है, तथा भैरव भाम-हो। चन है। चामनपुराणके ६७वें अध्योवमें भी इस म्थानका उत्लेख देखनेमें आता है।

हिङ्गुलाजा (सं० स्त्री०) हिङ्गुलाजमें अधिष्ठिता देवो । हिङ्गलान देखी।

हिंहु लाक्कप्रसं ( सं ० पु॰ ) हिंगुलसे हिंवया हुआ पारा। रतेन्द्रसारसंबद्धीं रस ब्रह्ण करनेका नियम लिखा है। हिंद्र ्छि (सं॰ पु॰ ) हिंद्रू ल, सिंगरफ। हिंदु लिका (स ० स्त्री०) हिंदु ल-उन् । कण्टकारी, मट-

हिंद्गुळी (सं० स्त्री०) १ वार्चाकी, भंटा। २ मृहती, भरकटेवा ।

हिह्नुलु (सं० पु॰ क्ली॰ ) हिङ्गुल, सिगरफ। हिङ्कुलेश्वर (सं ० पु०) इङ्गुरसे वनी हुई एक रसीपध जिसका व्यवहार वातज्वरको चिकित्सामें होता है। हिङ्गुलोरिधतरस ( सं० पु० ) हिङ्गुलसे निकाला हुआ पाग। हिल्लुल और पारद देखी।

हिंद्र जिरारिका ( सं ० स्त्री० ) व'गपती तृण । हिंद्गूल ( स'० ह्वी० ) १ मधुमूल, बालू। २ हिश्जल नामक पौधा।

हिङ्गोट ( सं ॰ पु॰ ) एक फांडदार क'टीला जंगली पेड । यह मफोले बाकारका होता है सीर इसकी इधर उधर निकली हुई रहनियां गाल गाल बीर छे।री तथा श्यामता िये गहरे हरे रंगकी पत्तियासे गुछी होती है। इसमें वादामीकी तरहके गाल छे।टे फल लगने हैं । फलकी गुडलियेसि वहुत अधिक नेल निक्लता है। छाल बार पत्तियोंमें कसाव होता है। प्राचीन कालमें जंगल-में रह कर तएस्या करनेवाले मुनियों सौर नपस्वियों के लिये यह पेड़ बड़े फामको होता था, इसीसे इसकी तापसतर भी कहते थे। संस्कृतमें इसका नाम रङ्गुदी है।

हिंद्गु लर्फ (सं ॰ पु॰ स्त्री॰) हिंद्गु ल स्वार्थ कन्। हिंद्गु ल हिंद्गोना-वालियर राज्यके अन्तर्गत एक प्राप्त । यह क्रवारी नदीके बांगे किनारे अवस्थित है। दिद्वोली-निजामराज्यके अन्तर्गन गर्भाणी महक्षमैका एक शहर । यह अक्षा॰ १६ ४३ उ० तथा देगा॰ ७९ १७ पुर्क मध्य हैदराबादसे पक्तीला जानेक रास्ते पर अब-स्थित है। यहां ऋई का यक वडा वाजार है। हिइस्वादि गृटिका (मं० स्त्री०) ही गर्क योगसे वनी हुई एक विशेष प्रकारकी गोली। इसके सेवनमे पैरका दद दूर होता है। भूनी ही ग, समलवेन, फाली मिर्च, पोपल, बजवायन, काला नमर, इन सबको पीम कर विजीर नीवृके रसमे गे।लियां वनाने हैं। इसका शनुपान उणा ਤਲ है ।

> हिडनवादिचुणी (मं० पु०) होंगकी ये।गसे वनी हुई एक बुक्ती। यह गुल्म, अनाह, अर्श, संप्रहणी, उदावर्रा, गूल और उन्माद आदि रै।गोंमें दो जाती है।

भृती हो ग, विवला मृल, धनिया, जीरा, वच, चन्य, चीता, पाठा, क्चूर, अमलवेत, सांभर नमक, काला नमक, से धा नमक, जवालार, सत्ती, शनारदाना, इडका छिलको, पुष्करमूल, डांसरा, फांकको जड्, इस सबका चूर्ण कर डाले बीर अदरक तथा विजीरेके रसके सात सात पुर दे पर सुप्रा डाले।

हिचक (हिं ० स्त्री०) किसी कामके करनेमें वह चकावट जा मनमें भालम हो, जागा पीछा।

हिचकना (हिं० कि॰ ) १ हिचकी छेना, बायुका उठा हुआ फॉका क'उसे निकलता । २ किसी कामके करने में कुछ अनिच्छा, भय या संकेष्चकं कारण प्रवृत न हाना ।

हिचकिचाना (हिं • कि • ) हिचकना देखो। हिचकियाहर (हिं ० स्त्रीं०) हिचक देखे।। हिचकिचो (हिं ० स्त्री० ) हिचक देखो ।

हिचकी (हिं ० स्त्री०) १ हिका देखे। २ रह रह कर सिसकनेका शब्द, रीनेमें रह रह कर छाडना ।

हिचर मिचर (हिं ० पु०) १ किसी कामके करतेमें भय, संकोच वा कुछ शनिच्छाके कारण रुक्तना या देर करना, आगा पीछा। २ किसी कामको न करना पड़े, इसीलिये

दर करना या इबर उघरको बात कहना, टोजमहुत्र । हिज्ञ इो (हि ० पु०) होजहा देलो।

हिन्द्रों (दि ० पु०) होन्दर हेली।
हिन्दी (अ० पु०) मुस्टरगाली सन्द्र या सम्बन्न जो मुद्द
मन् साहदने मन्न से महोने भागनेशी तारील (१५
छुजाः सन् ६२२ ६० नधान् विक्रम सम्बन् ६३६ श्रावण
मुद्ध दक्त सायशाल) से चन्द्र है। दिवसी प्रार्थका मून
मत्र आगाना है। महम्मद्र आरं उनके गिन्दोंश भागना
हो प्रवानता 'दितसी' क्षद्रजात है। महस्मद्र च्हा। विवहींक
मत्याबारसे छुन्द्रारा पानक निन्दे महम्मद्र प्रवृह्द नित्यो
के साथ 'हानस' देशमं जो साम गये, बहो प्रयान दिनरी
है। महस्मद्रक स्म पहली बारके गोगनेसे हिनरी बन्द
जाराम नहीं हुना है। परानु महाने महीनामें उनका दूसरी
बारक पलायन कालसे हो दितारी बन्द प्रचलिन हुआ है।

खलोका उमर्त्त विद्वानाशी सम्मितिसे यह हिनरा सन् रिवर क्या था । हिनरी सन्का वर्ष शुद्ध चा ह उग है। स्सक्त प्रत्येक मास चाडरहाँन ( जुड़ दितीया)से भारमा होना के भीर चूनरे चाटरहाँन तक माना जाता है। हर वक तारीय सायेकां ने आरम्म हो कर दूसरे दिन साय काल नक सानी जाती है। इस सन्दर्भ वारह महोनोके नाय हम सकार है—

| १ सुदर्गम          | दिन मध्या | 30          |
|--------------------|-----------|-------------|
| २ सफर              | •         | २६          |
| ३ रदी उठ्याहरू     | ,,        | 30          |
| ४ रयी उस्सानी      | ,         | २६          |
| ५ पमादि उल बाग्वल  | ,         | 30          |
| ६ जम।दि उर्झान्तिर | •         | २१          |
| 9 रसव              |           | ३०          |
| ८ शोदान            | ,         | 3 €         |
| ६रमनान             | **        | ₹0          |
| रै॰ पब्दाप         | **        | २६          |
| ११ क्रियहाद        | ,         | 30          |
| १५ जिल्हिज्य       | ,,        | વદ          |
|                    |           | स बरसर देखा |

हितना-मेदनापुर जिन्हा पर ममुद्रतीरवर्ती मूनाग । यह मूनाग रुपतारावणक मुहानेन परिवम हुगनी या मागोरथा-कार तथा उत्तरमे बलिन्दर जिल्हा मीना तर शहा ० २१ ३६ से २२ ११ उ० तथा देवा ० ८० २० से ८८ १ ४५ प्०के मध्य विस्तृत है। सृतिसाण १०१४ वर्षे मोल है। लयण हा व्यवसाय गर्मे एटके स्नाम कर नेते के पहुँचे पहा खरण हा भोरो कारवार चन्ता था। समुद्रके खारे जलको उवाल कर यह लयण तैवार कियो जाता था। लीसपुलन्वणकी प्रतियोगितास यहाका कारोबार कल् हो गया। देवावली विद्तिप्रत्यमें यह स्वान हिड्ड नामसे विणत है।

िजाज ( श॰ पु॰ ) १ श्रायके एक मागका नाम । इसम मद्रा और मदाना नामक नगर हैं । २ फारसी सङ्गीतके १२ मुकासामेंसे एक ।

दिनाव ( त्र० पु० ) १ परदा । २ रुद्धा,शम । दिद्ध ( स ० पु० ) दित्रह द यो ।

हिज्ञल (मा॰ पु॰) वर प्रशास्त्रा पेट, ममुटकल । इसे महा राष्ट्रमें पर्यालु, किन्दुर्में तोरेगणगिल, उरकलमें फिजोलो, बम्बदमें समुद्रकल और परेल कहते हैं । इसका गुण-कट्ट उप्ण, पविल, मून, घोतामय और नाना प्रहचारादि दोपनागक । मायमकाराके मतसे यह मन्ये तको तरल गुणवाला और विषागक हैं।

हिल्ले ( य॰ पु॰ ) किसी शब्दके यापे हुप अभराका माहा सहित कडना।

हिल ( स॰ पु॰ ) चुदाई, नियोग।

दिश्चीर ( स ॰ पु॰) दिन्तवादय बारज्ञु या श्रद्धन, दाधीन पैरमं बाँवनेका रस्सी या जञ्जीर ।

दिशिष्य (म ॰ पु॰) एक प्रसिद्ध राक्षम । अद्याभारतमें
रामका नियय थे। जिला है—पाएड प्रगण जनुगृश्मे माग
कर जब यन नारे गये, तब पक्त राजको थे सभी सां रहे
थे। केवल भीन जमे रह कर उन सायेको रक्षा करते थे।
इमक पाम हा एक जाल कृक्ष पर दिशिष्य और उमकी
बहन दिशिष्य रात्मि, रहती थी। हिशिष्यो बहुन
हिगा केवल पाम साम हा पा कर अपने बहुनमें उमे दल आन कहा। हिशिष्यो निया जा कर देखा कि युधिहराहि
सो रहें हैं, क्यून भाम जगा है। हिश्या मानको कनिन्य

कमनोव फास्ति रेख कर कामानुरही गई। यह शरयस्त सुन्दर) स्वाका रूप घारण कर मीमके पास गई मीर उत्त से बोला, 'इस युगमे हिडिया मामक पुत्र शस्तानु कर प्रकृतिका राक्षस रहता है। मैं उसकी वहन हैं, शापका देगेपम तप देख कर कामवर्ता हो गई हैं इसलिये मेरा इच्छा पूरी कीजिये। पीछे मैं आप लोगोजा यथा साध्य भलाई कर्रोंगे। इस चनमें रहनेसे हिड़िम्बके हाथसे वचनेकी कोई वाणा नहीं। आप इन लोगोंकी उठाइये। मैं सर्वोंकी लेकर बहुन दूरमें रख आती हैं।

भीमने हिडिश्वाकी वात सुन हंस कर कहा, 'राक्षम, देवता, यक्ष शादि किसीसे भी में नहीं उरता ।' इधर हिड़िश्व दिडिश्वाको आनेमें चिकरत देव बृक्ष परसे उतरा और उसी और जाने लगा। चहां जा कर उसने देखा, कि हिडिश्वा अत्यन्त रमणीय मूर्त्ति धारण कर भीमके साथ वानचीन कर रही है। इस पर हिडिश्व बहुत विगडा और बहुनकी तिरस्कार कर कहा, "नीच, कुलकलंकिनो! तुम कामबश्वदित्ती ही ममुष्यकी कामना कर मेरा अपकार कर रही हो! इसलिये पहले तुम्हारा ही विनाश कर ना. पोछे इन लेगोंना सुरासे खाड गा।"

शीमने उसकी यह वात सुन कर कहा, 'मेरे माई लोग सुबले सी रहे हैं, इस प्रकार चिछा कर उन सर्वोकी नो ट न तीड़ो। मालूम होता है, तुम्हारा अन्तिम समय शा पहुंचा, उसीलिये तो इस तरह वड़वड़ कर बीलिन हो।' मीमके इस चचन पर हिड़िम्द शाग वच्ला हो गया और सीम पर ट्रट पडा। दोनोंमें दनवार गुद्ध चलने लगा। युद्धके शब्दसे युधिष्टिरादि समी जग उठे। भीमने वात-की नातमें हिडिन्वका यमपुर भेज दिया।

इधर कुन्तीने हिड़िम्दाका अमानुषस्य देख कर उससं पूठा, 'तुम कीन हो ? पया इस बनकी देवी हो, यक्ष हो, गन्त्रवं हो या किलरङ्ग्या हो ?' उत्तरमें हिडिम्बाने हहा, 'में हिड़िम्ब राक्षमकी बहन हूं, हिड़िम्बा मेरा नाम है।' इसी समय भीम हिडिम्बको मार कर वहां पहुंच गये और हिड़िम्बासे बेले, 'हिड़िम्बे! अब तुम भी अपने माईका पद अनुसरण करें। ' भीमके इनना दहने पर शुधिष्टिरने भीमको रोक कर दहा, 'स्त्री अवध्य है, इस लिये इसके प्रति निष्ठराचरण नकरों।'

इसके बाद हिड़िग्वा इताञ्जलि हो कुन्तोसे कहने लगी, 'आये' ! में सुहड़, बात्मीयस्वजन और स्वधर्मका पृरि-त्याग कर बापके पुत्रको अपना स्वामी वर सुकी हूं, इस- लिये प्रार्थना है, कि मुक्ते निराण न करें।' अनन्तर भीमने कुन्तीके आदेणानुसार उससे कहा, 'जब तक तुम्हारे पुल न होगा, तब तक में तुम्हारे साथ रह'गा।'

अनन्तर हिड़िम्बा प्रिमक्तप धारण कर राजिकालमें भीमसेनकों ले रमणीय म्थानेंगि विदार करने लगी। इस प्रकार वह रातको भीमसेनके साथ विदार करनी थो और सबेरे उन्दें यथास्थान पहुँचा देतो थी। इस प्रकार कुछ दिन रहनेके धाद उसे गर्भ रह गया। इस गर्भ रो खटे। रक्तचकी उत्पत्ति हुई। पुत्र होने पर भीमने हिड़िस्वाका छोड दिया। या घटोतकच महाभारतकी लड़ाईमें कर्णके हाथसे मारो गया था। (भारत बादिपर्य)

विशेष विवरण घटोत्यन मञ्दर्मे वेखी ।

दिडिम्गिजिन् (सं० पु०) सीमसंग।
दिडिम्गिनस्ना (सं० पु०) सीम।
दिडिम्गिनस्ना (सं० पु०) सीम।
दिडिम्गिन् (सं० पु०) सीम।
दिडिम्गि (सं० प्रा०) दिटिम्ग्राक्षसकी बहन, ब्रेगेटकच-की माता। दिडिम्ग् और ब्रेगेटकच देखे।।
दिडिम्ग्रामण (सं० पु०) १ सीमसंग। २ हन्मान्।
दिडिम्ग्रामण (सं० पु०) १ सीमसंग। २ हन्मान्।
दिडीर (हिं० पु०) दिडोला देखे।।
दिडील (दिं० पु०) १ चालका। २ समणशील।

हिएडन (सं० क्वी०) १ भ्रमण, घूमना, फिरना । २ यान, सवारी । ३ कीड़ा, खेळ । ४ रति, मैथुन । हिएडक (सं० पु०) लग्नाचार्य । हिएडर (सं० पु०) हिएडीर देखे। ।

दिएडी (सं० स्त्री०) दुर्गा देखे।।

हिएडीवदाम (दिं ० पु०) एक प्रकारका वडा पेड़ की अंड मन टापूमें होता है। इसमें एक प्रकारका गोंद निकलता है और इसके वोजामें बहुत-सा तेल होता है! हिएडीर (सं० पु०) १ एक प्रकारको समुद्रो मललोकी हड़ी जो 'समुद्रफेन'के नामसे प्रसिद्ध हैं। २ वार्त्ताकु, वैगन। ३ पुरुष, मद<sup>6</sup>। ४ रुचक। ५ दाड़िम, अनार।

हिएड्क (सं० पु०) शिव। हिएडोली (सं० स्री०) एक रागिणी जो हनुमन्कं मत-से हिंडोल रागकी त्रिया है। हित (स ० वि०) दि च । १ लामदायक, उम्हारी । २ सानुकृत, सुराफिक । ३ शच्छा ध्यदार क्रमेताला, गैराचाद । ४ वष्य । ० सता । ६ घृत १७ योग्य । ८विष । (पु०) ६ लाम, पावदा । १० क्रमण, सङ्ग । ११ सिल । १२ ज्योतियके मनानुमार प्रतिक सावस्थानमेदसे सागरियोग ।

प्रहोंके स्वामायिक हित, अधिहित और सार्क है, पर तु अपन्धानिक्षियमं इसकी अन्यथा होती है। प्रहों के जो स्वामायिक हित अर्थात् मित्र हैं, ये उस समय अर्थात् आत्रक्षके अपन्धात कालमं भी दित होत हैं। १३ अञ्चल्लका, सुशिक्ति। १४ क्यास्ट्यक लिय लाम, त हुरुस्तोको काथवा। १५ प्रेम, स्पेद । १६ मिलता, परेल्याद। १० मध्य थ, नाता। १८ सव था नातदार। (अथ्य) १६ लाम के हुनु स्वातिर। २० निमन हेतु।

हितक (स ॰ पु॰) १ शिशु बच्चा । दिन रबाध वन् । २ हित देखे।

विनवर ( म ॰ वि॰ ) १ महूलदायम, मलाई कराताण । २ वरपेगमे, लाम यह नानेताल । ३ मनास्ट्यकर, जारीर को भाराम या चारीस्वता देनेवाला ।

हितनक्षां ( म ० पु० ) मणाई करनेवाला । हितक्सन् ( म ० क्षु० ) महाउचनक कमें, हिनकारा । हि क्षाम ( म ० क्षि० ) र हितकामा, तलाइ चाहनेवाला । ( पु० ) २ मलाइको कामना या रच्छा ।

हितसम्या (स ० स्त्रो॰) हिने च्छा, हिनामित्राय । हिनशास्त्र (स ० स्त्रि॰) १ सङ्गण्यास्त्र, महाद्र करम योज्य । ५ साम पहु चानेपास्त्र, फायदेम द । ३ स्याग्य्य कर ।

दिनकारी (स० त्रि०) १ दिन या मलाइ वरने प्रान्त देवकार या बदवाण करने प्रान्ता । २ जान पहुँ चाने याला, पायदेन द। ३ क्यास्ट्यकर ।

दितहरुत ( स ० त्रि० ) हितहरारी, सलाइ परनेवारा । हित्तविग्वक ( स ० पु० ) सला चाहरात्राज्ञा, गैरलाइ । श्रितविग्वत ( स ० पु० ) हिसीको भलाइको कामना वा स्ल्या, उपकारको इच्छा।

दिनवणी (स • पु॰ ) चर, हुन ।

हितप्रयम ( स० त्रि॰) भेरित था। ( सृक् २०१६११९) हितप्रयत ( स॰ पु॰) भलाईका गया, कल्याणका उप देता।

हिनवादी ( स ॰ ब्रि॰ ) हिनकी बात कही गला, मेहनरा की मणह देनेवाला।

हिनमित्र (स ० त्रि०) दितकर मित्रविशिए।

हितरामराय-एक हिंदी क्वि । हुग्यानन्द् ब्यासने अवने रागक्तवड्डममें 'मगगान् श्विरामराय' नामक इन का कविता उद्धात की है।

हिनले।हिन ( म ० पु॰ ) यात्रनाल, जुवार, महा।

िनहरित ज न्यांगी गोसाह—पक विज्यान हिन्दी कि । ये हरिराम शुक्त बनाम व्यासम्वातीके पुत्र नथा नरपाहन आदि हितने हिन्दीकि सुन थे। इन्होंने सन्दन सायामें 'राया-सुप्रानिये' और हिन्दीमायामें 'हिन कीरासा धाम को रचनां की। १५नी समीफ मध्यमाणां ये विवासान थे। इनने साधुयरिक्षक निये सभी इनकी कडी ध्यदा भनि करने थे।

निता ( स ॰ न्त्री॰ ) १ नाली, बरहा । २ यह विशेष प्रकारको रक्तवाहितो नण या लिसा ।

ितारन—दिनास्त यादिलयर्णित पर प्रामान माति ।
नार द्वार यो पहलेसे द्वा लेगीने निरियामें भया।
आधिरत्य पेंळाया था । माचान निप्रवास्ते दर्रे
'मेन' और आमिरीयगण 'मेना' नामने पुनारने थे।
हुउ दिन हुव, पितायग्रादर्गके अन्तर्यत ये। सहले तामक स्थानने माथा १४०० दृश्मत्ये पहलेशी हुउ
शिर्णिय माधिरून हुद्द र । उनसे माना माता है,
कि उसके पहलेसे ही दिनादनण पितायग्रादरस्यामक
वरों थे। निनानी या उनस् मेमेपीटा नियाय अधिपितीय माथि दिनादन्यतिश द्वेगा हुद्द हुना करना
था। सन्ते द्वान सातन मेल पर जिया। उन्ह
सुमानो पितावियमें होनी प्रथमे राजय शकी उपाय
देवद्वीम परिचय है। ६ स्म लिपिन यह मा नाना
आता है, कि दिनादन्य मिनपस्न मिननोगण निन्न,

Mitteilm en der Dint eben Orienige elle Lafe,

वरण, इन्द्र ऑर नासत्ययुगल शादि वैदिक देवताओं के उपासक थे। आरचर्यका विषय है, कि उस दूर अनोत-फालमें भी पशियामादनरमें वैदिक देवपृज्ञा प्रचलिन थी। प

१३४० ई० सन्के पिछछे हिताइनगण स्य रमेगले परा जिन हुए और उनको राजधानी केनेग तहस नहस कर डाली गी। बह राजधानी 'कदम' नाममें भी परिचित धीं। आधुनिक पुगविदेंका अनुमान हैं, कि ओरन्तिन नहींने वाएं किनारे चर्चमान 'तेल निविद्यानिहान्द' नामक जा निक्तीण ध्वंसावशेष हैं, यहों पर एक समय हिता-इतेंकी राजधानी थी। यह सुप्राचीन राजधानी कैसी दुर्मेख थी, पहांडके अपर इसकी अवस्थिति और ओरन्ति हदका बांध तथा प्राचीन गढ़खाई देखनेसे ही उसका महजर्मे पना लग जाना है।

हिनाइनों के अभ्युद्यकालमें उन लागोंकी व्यवहन लिपि ही पिणया पे प्रतीच्य और मुरे। एके प्राच्यभूभाग में तमाम प्रचलिन थी। ८१५ ई० सन्के पहले प्राच्म नेसरने सभी हिनाइन पियों को परास्त किया। इसी समयसे इस नानिकी धवन निकास्त्रपात तथा आसिरोयपिन सारगणके समय ७१७ ई० सन्के पहले हिनाइन पति पिसिरोके पतनके साथ हिनाइन राज्य विलुप्त और हिनाइन लिपिका प्रचलन वंट हुआ। इस समयसे ही आमिरोय कोणाकार लिपि हिनाइन लिपिका स्थान अधि कार कर वैठी। पिश्रयामाइनर और साहप्रसक्ते नाना स्थानों में हिनाइनों की सुप्राचीन पुराकी त्तिका ध्वंसा वशेप हिलाई देनो है।

दिनाई ( दिं ० स्त्री० ) सम्दन्य, नाता । दिनाधायिन् ( मं ० दि० ) दिनकर, दितकारक । दिनाधायिन् ( सं ० दि० ) दिनकामो, मलाई चाद्दनेवाला । दिनाथाँ ( सं ० दि० ) दिनकामो, मलाई चाद्दनेवाला । दिनाथाँ ( सं ० दि० ) दिनकामो, मलाई चाद्दनेवाला । दिनायली ( सं ० द्वी० ) म्वनामख्यान ऑपघ युक्षविशेष, दियावली । पर्याय—हद्गातो, कुष्टम्नी, अङ्गारप्रस्थि, प्रत्यिल । गुण—सारक, निक्त, रजीहा, गुनमोदर, कृमि और कुष्ट आदि रोगनाजक । ( राजनि० )

हितायह ( सं ० ति० ) हिनजारी, जिससे मलाई हो । ः हिनादित ( सं ० ति० ) हित खाँर ईंबहिन, भलाई बुराई । हिती (हिं• वि•) १ मलाई चाहनैवाला, हित्। २ मित्र, दोस्त।

हितृ (हिं ० पु०) १ मलाई करने या चाहनेवाला । २ दोस्त, संवंधी, नानेहार । ३ सहद, स्नेही ।

हितेच्छा (सं० स्त्री०) भलाईकी चाह, उपकारका ध्यान। हितेच्छु (सं० ति०) कल्याण मनानेवाला, खैरखाह। दितेपिता (मं० ति०) भलाई चाहनेकी वृत्ति, खैरखाही। हितेपी (सं० ति०) १ भला चाहनेवाला, कल्याण मनानेवाला। (पु०) २ मिल, दोस्त।

हितोकि (सं० स्त्री०) हितके वचन, भलाईका उपदेश।
हितोपदेश (सं० पु०) हितवाक्योपदेश, भलाईका उपदेश।
द विष्णुशर्मा रचित संस्कृतका एक प्रसिद्ध प्रथ। यह
एक नीतिप्रस्थ है। मिललाभ, सुहदुभेद, विश्रह और संधि
ये चार विषय ले कर यह प्रस्थ रचा गया है। यह अति
प्राचीन कीर उपादेय है।

पञ्चत नामक जो स्रति प्राचीन भाष्य। विका पुस्तक अचित थी, हितोपदेश उसीका एक संस्करण है। राज-कुमारों के भविष्य जोवन सुधारने के लिये यह हितोपदेश उन्हें पढाया जाता था। पारलीपुलपति एक दिन मूर्च राज-कुमारों के जीवनकी स्रवस्था सोच कर दुःख कर रहे थे। विष्णुशर्मा नामक एक पिडतको यह मालूम हो गया। उन्हों ने छः मामके भीतर राजकुमारों को नीतिशास्त्रमें अभिन्न करने के लिये इस हितोपदेशकी रचना की।

६ठी सदीमें पारस्यसन्नाट् नसीर्वानके आदेशसे हितोपदेणका प्राचीन पारस्यमापामें अनुवाद हुआ। उस अनुवाद से फिर ध्वों सदीमें अरवी अनुवाद हुआ था। इस अनुवाद प्रंथका नाम' 'कालला-ओ-दमना' है। यह हिनोपदेश वर्णित करटक और दमनक नामक दो धूर्च श्र्मालोंका नामान्तर है। 'कलिला और दमना' अन्धका फिर हिन्नु, सिरीय और प्रोक्त भाषामें अनुवाद हुआ। १५वीं सदीके श्रेयभागमें काषुआवासी जोहन (John) नामक एक व्यक्तिने हिन्नु का अनुवाद निकाला। घही देख कर यूरोपकी सभी भाषाओं में इसका अनुवाद होने लगा। वृटिश वालकों के निकट हितापदेश Pupay's Fables नामसे परिचित है। पूर्वतन पारस्थानुवादको छोड आधुनिक पारस्य और नुकींभाषामें इसका यथेए अन-

<sup>†</sup> Jurial of the Royal Asiatic Society for 1910, p. 456 off.

वाद हुआ है। इनमेंसे पारसीपरिवत हुसेन वैज क्शोकी का शानवर इ सुकेति समस्य मुसलमान शगत्मं प्रसिद्ध है। युरोप और मुसलमान जगतुके नापा स्थानामे इसक अरेश स स्वरण प्रकाशित दृष हैं। इस प्रथमें हुमनजैज ने दिने।पटे शकी कछ गल्पोका छे कर उसमें स्वरचित इछ गटव भी जाड़ दो है। पर तु हिनापर शकी सरल. सुल्छित और जिलाकपी गत्पवे सामने उनका रूपक अरहार और अर्थुतिपूर्ण कराना समान शासन नही पा सकती। अकदर वादशाहके मलो अपुरुपजल हुमन चैज क उन दोपेको व्यक्त कर वारम्यमायामे यार इ दानिम (झानको स्वर्शमाण) नामक वक और सरल अनुवाद प्रकाश कर गये हैं । यार इ दानिसका फिर 'विशद अफ रीज नामक उर्दू अनुपाद हुआ है। इन दी प्रथांका मारतीय मुमलमानसमानमे वडा बादर है। इसक निया मारतकी बाधुनिक समी औष्ठ मापानी में दिनापर न था अनुबाद दिखाई देता है।

हिदायत ( स॰ स्ता॰) १ पधप्रदर्शन, रास्ता दिखाना। २ सादश, निर्देश।

हिनहिनाना (हि ० क्रि०) घोडे का वोलना, ही सना। दिनहिनाहर (हि ० स्त्रो०) घोडे की वोली।

दिना ( स० स्त्री० ) में हदी ।

हिताल (स० पु०) म्यामक्यान पृत्रियिर । एक प्रकारका जारी कहतू । इसके पेड छाटे छोटे, जमीनम दा तिन हाथ क्रेंचे होते हैं । यह पेट देवनेमें बहुत सु रहोता है और दक्षिणक जारीमं दलदर्गक किनारे और गीली जमीनमें बहुत वाया जाता है। आरक्टक सासवास यह बहुन होना है । सम्प्रनके पुराने किना काता है। इस हि तालवा काता है । इस हि तालवा काता है । इस हि तालवा होरा है । उस त्यापन नहीं करना चाहिय । इसका गुण मधुरास्त्र, क्यापन कही करना चाहिय । इसका गुण मधुरास्त्र, क्यापन क्षी करना माग गया है।

हि द (फो॰ पु॰) आरमधर्म। यह जन्द वास्त्रप्रमे 'सिषु' जन्दमा पारसी उद्यारण है। प्राचीन मेलिम पारसिम गण मिन्धुप्रवाहित पञ्चनद बाँद उसके अधिवासियामा 'हैन्दु' या 'हिन्दु' कहते थे। धोरे धोरे यही अवसूष्ट हो कर हिन्दुं कपर्म परिणत हुआ है। अध्यस्त 'हिन्दुं' अन्दर्से सिन्धुववाहिन जनपद समके जाने पर भी पीठें 'हिन्दुं' प्राव्द हारा समस्य भारतवर्धका देश होना धा। आजेन पारतिक्षंने आक रोगा। भारतके समी विषय मालून किये, इस कारण प्रीक्षेत्रिक प्रयवं 'निट्दुं' loio नामसे हो वर्णित हुआ है। प्रवर्कों कालमें मुसल्यान समाट कैनर इहिंद अर्थान् भारतके समाट् इस्टान्से पे। अभी भारतेश्वर इन्नुलेख्यति भी 'कैनर इ-हिन्दु' उपाधिसे विसृधिन हैं।

प्राक्तीनहरूमें मारतीय भाषीं और पारमिक आयर्जि बीच बहन कुछ सावन्य था । यहा कराने गाँछ गाजक बरावर एक देशसे दूसरे देशमें वात जान थे। शाकदीएक मग प्राह्मण पारस्यक पूर्वोत्तर भागमे दी बापे हुए हैं। ईसासे ५०० वर्ग पहले दारबञ्जल प्रधमके समयमें सिन्ध नदक आस पासके प्रदेश पर पारमियांका अधिकार हो गया थो ।प्राचीन परिसी भाषामं स स्मृतके 'स'दा उद्यारण 'ह' होना था। जैसे,-स'स्कृत 'सप्त' फारसी 'हपन । इसी नियमक अनुमार सिभ्ध'का उद्यारण प्राचीन पारस्य दशमं हि दु' या हि-इ होता था। वारसियोंके धर्म प्रस्थ 'अवस्ना' में इपतहि दका उरलेख है जा चेदोंमें भासप्त सि घुक नाममें आया है। घारे घारे हिन्द' शब्द सारे देशक लिपे प्रयुक्त होने लगा । पाचीन युनानी जब पारस्य आपं, तत्र उन्हें इस देशका परिचय हुआ। और वे अपने उद्यारणक अनुसार फारसी 'हिन्द'को 'इरिडया 'इरिडरा' कहने लगे, जिसस आज कल इण्डिया' शब्द बना है। हिन्दिक-अफ्रियानिस्तान और प्रारम्पस से कर सम नक्ष पाइनात्य देशमं हि द लेग इसी नामसे परिचित है। उन सद स्थानीमे हिदिकिका वास है। एकमाल श्रद्धांकान नगरमं द्दी प्राप ५ सी घर दिन्दिकि रहते हैं। इस वाणिज्यप्रधान शहरके हिन्दिक विणिक दूसरे देशक सभी वणिकास बढ कर सम्मान पात है। स्थानीय अधि यासिमात ही इनकी वही अक्तिश्रद्धा करन है । अप-गानिस्तानमें चिन सब दिन्दिविधाता वास है, विसी विसीक मतसे उनमस बहुतरै अरबिपता और दिन्द्रमाता क् बजधर है। कर्णाटक्क नेपायक हवशीको सन्तान भी यह समय दिन्दा या दिन्दिक कहनाती थी।

हिन्दी (फा॰ वि॰ ) हिंदी दे खो।
हिन्दीसापा—आर्यावक्त में विशेपतः युक्तप्रदेश, विहार और
सध्यप्रदेशमें प्रचित्रत भारतको प्रधान भाषा। यही अभो
भारतकी राष्ट्रीय भाषा समको जाती है। इस भाषाको
उत्पत्ति फिस प्रकार हुई, दीचे उसीकी आलोचना को गई
है,—

भारतीय आर्यज्ञातिके आदिप्रस्थ वेद हैं। उस विकित नापाक्षणी स्नोतस्वतीसे संस्कृत और प्राकृत देनों हो धारा निकली है। पञ्चनद और सरस्वती-प्रवाहित कुरुश्लेमें आर्यज्ञातिको वेल चालकी वैदिक नापा प्रचलित था। भारतमे आर्थों के आधिपत्यविस्तारके साथ साथ उम भाषामें दूसरी प्रादेशिक भाषा धुस गई। इसके सिवा कालके प्रनावसे वेलि-चालकी भाषामें थोड़ा परिवर्तन हो गया। पाणिनि और निरुक्तकार यास्क्रके समय वैदिक और लौकिक सास्कृत भाषा बहुत कुछ पृथक पृथक हो गई थी। वैदिक वंस्कृत और पाणिनि शब्द देखे।

पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायोमें 'छान्दस' और 'भाया' इन दो जन्दों द्वारा 'चैदिक' और अपने समयमें प्रचलित 'लांकिक सहस्रत' भाषाका हो उन्लेख किया है। अत्यव इस समय चैदिक भाषा अप्रचलित थी, परन्तु तब भी रांन्छन युग चलता था। इस संस्कृतका कथित भाषा क्रपमे कब तक प्रचार रहा, वह आज भी अनिश्चित है। पर हां, हम लोग इतना अवश्य कह सकते हैं, कि बुद्ध-देवके समय अर्थात् ढाई हजार वर्ष पहले संस्कृत जनसापारणकी चीलचालकी भाषा नहीं समक्षो जोती थी। इस समय जनसाधारण या राजपुरुपमण जो भाषा समकते थे उसका 'गाथा नाम रखा गया था। यह गाथा भाषा संस्कृत ध्याकरणसे कुछ भी सम्बन्य नही रखतो थो, इस कारण हम लोग उसे दूटी पूरी संस्कृत कह सकते हैं।

सम्राट् अशो कके समय उस समय प्रचलित प्राहे शिक भाषामें जो सब अनुशासन पाये गये हैं वे गाथांके कुछ परवत्ती और पाली भोषांके पूर्वतन प्राकृतक्षय समके जाते हैं। गांधा और पाली देखे।

भारतवप<sup>°</sup>में प्राक्त भाषा वहुत प्राचीन कालसे ही कथिन भाषारूपमें प्रचलित थी। देशमेर्से उस प्राक्तमें भी थोडा वहुत प्रमेद था। परन्तु यह प्राक्त जब लिखित भाषां क्रवमें व्यवहृत हैं। ने लगी, तव आवश्यकतानुसार उसके संस्कारका भी प्रयोजन हुआ। उस सुसंस्कृत प्राकृत भोषाने हो पाली, मागधी या अहं मागधी क्रवमें प्रथम लिखित भाषाका स्थान अधिकार किया।

नाट्यसृतकार भरतके मतसे संस्कृत, प्राकृत, अप-भ्रंश और मिश्र ये ही चार भाषा हैं। प्राकृत व्याकरणके अनुसार प्राकृत भाषा प्रधानतः संस्कृतभव, संस्कृत-सम और देशी इन तीन श्रेणियोंमें विभक्त है। इन तीन श्रेणियोंमें से पालीका 'नतसम' और अई मागघी-की 'तद्भव' श्रेणीमें गिना जा सकता है। हैम-चन्द्रने अपने प्राकृत व्याकरणमें अद्धीमागर्धाका अपि 'प्राकृतके मध्य गिना है। चएडाचार्य'के मतानुसार शद्ध'-मागधी, महाराष्ट्री और शौरसेनीके प्राचीन रूपना ही आर्प प्राकृत कह सकते हैं। चएडने अपने 'प्राकृत लक्षण' नामक आप पाकृत न्याकरणमे प्राकृत भाषाका प्राकृत, मागधी, पैशाची और अपमंश इन चार भागीमें विभक्त किया है। परंतु वररुचिके मतसे मागधी, शौर-सेनी, महाराष्ट्री और पैशाची यही चार प्रकारकी प्राकृत भाषा है। १२वीं सदीमें शेषकृष्णने अपनी प्राकृत-चिन्द्रकामे लिखा है-अप, मागधी, शौरसेनी, पैशाची, चुलिका पैशाची और अपभ्रंश ये हो छः प्रकारकी मूल प्राकृत है। इन सब मूळ प्राकृतसे देशमेद और अपभू ग भेदमें ६१ प्रकारकी प्राकृत प्रचलित हुई थी । कृष्ण पिंडतके मनसे इन ६१ प्रकारको प्राप्तत भाषामेसे पाञ्चाल. कै हय, शीरसेनो, ब्रायएड, गौड, मागध, शावर, दाक्षि-णात्य, द्राविड, कार्झोदेशीय और पाण्डय ये ग्यारह विशा-चज वर्धात् पैशांची भाषासे निकली हैं।

प्राकृत शब्दमें विस्तृत विवरण देखी ।

पैशाची प्राष्ट्रतके उक्त प्रचलन स्थानमें मालू म होता है, कि उत्तरमें हिमालय, प्रवमें गीड देश तथा पश्चिम-में मथुरा और अजमण्डल तक पैशाची प्राक्तका प्रचार था। पैशाची प्राक्तको इस प्रकार विशेषता निर्दिष्ट हुई है—

'पैशा विक्या रणयेशल' नो ।'' ( प्राकृत सक्त्या ३।३८) पैशाचिकी भाषामें र और ण-की जगह ल और न -हाता है। ' यो, न " (बरहाँच प्राकृत-प्रकास १०.५) सर्द्ध न्य 'ण'-की जगह द'त्य 'न' होता है।

फिर पर विशेष रूक्षण यह है—'रक्षणणो छ।' (चपड— प्राकृत रूक्षण शाह्म) शर्यात् रेफयुक्त 'ज' स्त्रीर 'प' तथा क्वर 'ज' सीर 'प की जगह सभी स्पर्टार्म 'स' हुमा करता है।

क्रिर एक विशेषना इस प्रकार हैं — 'यस्य ज (प्राकृत क्षत्रण ३११) 'य' की जगह सर्वेत्र 'ज' होता है।

बररुचिने छिन्ना 🗗 🛶

"वैशाचो प्रवृति शांतवनी।" (बाबून प्रवास १०१२) कर्यात् वैशाचो आपाको प्रवृति शीरपेको है। अर्थात् शूरखेन या मसुरा (जनमण्डळ)मं जो प्रावन आप। प्रवृत्ति चो, उसस्र मा प्रावन साप। पृष्ट हुई है।

क्रपर पैताची प्राष्ट्रनकी जे। विशेषता वही गर, प्राचीन हिंदी भाषामं भा हुए सैसी हो। विशेषता दृशते हैं— प्राचीन हि दीमें दूसी प्रकार 'ण की जगह न', 'प' और 'ज' का नगर 'स' और 'प' की जगह 'ज' हुआ करता है। प्राचीन हि दो भाषाक सम्बन्धमं क्लिने जिहानोने गहरी आलोजना की है, पर हम यहाँ उनका मन सञ्जेषमे उद्ध त करते हैं —

प्राचीन कालम कुरु पंचाल तथा पश्चिमक सन्य लीग कोशल ( बाउप ), काशी ( बनारसक चारी और ) विदेह (उत्तर विद्वार) और मगब तथा अग (दक्षिण बिद्वार ) बालोंकी 'ब्राच्य' कहते थे। सब भी दिली मेरठ बादिक रहनेपाले इचरवालांको पूर्विया बाँर यदाकी मापा के। पूरकी हिन्दी दक्षा करते हैं। इन्ही प्राच्योकी प्राच्य भाषाका विकाश की स्पाति हुआ। एक पश्चिमप्राच्य, दसरी पूर्व प्राच्य । पश्चिम प्राच्यका अपने समयमं बडा प्रचार था, पर पूर्व प्राच्य एक विमाग मालशी भाषा थी । प्राप्टन वैवादरणाब अनुसार हम पश्चिम मान्य क्षेत्र अर्थ मानवी और पूर्ण प्राच्यकी मानवी कह मकते हैं। यह प्राचीन श्रद्ध भागधी केंग्राटर्म बोली जाती थी। वन युद्धदेशकी यही मातुमाया थी। इसीले गिरती चुन्ती भारतयाक पूर्व सहवासी आयों नी भाषा थी निसमें महाबीर खामी तथा बुद्धदेवने धर्मीवदेश क्षिया था और जिसका वस मागवके राजकुल तथा राज

शासनमें प्रयोग होता था। मध्य भथा पूर्व देशोर्व उप लस्यमान एक अशाक सम्राटके शिलाछेक्षीमं प्रयुक्त तथा उसके राजकलकी भाषामें भी इस बाई मागधी भाषा भी बहुत सी बिशेयताय पाइ जाती है। इस समय गज माया हेरनेके कारण इसका प्रभाप आज कल अ गरेजोकी तरह वाया समस्य भारतीय मायाओ पर था। इसीसे इस बद्ध ग्रामधीकी छाप गिरनार, शाहवाजगढी तथा मानसंदाके लेगो। पर भी काफी पाइ जाती है। विपर हवांका वाद हेल. मोहगीराका शिलालेख तथा अशोककी पूर्वीय धर्मलिविया वय मध्य पशियामं प्राप्त बीद सहरून नाटर क लगात्रशिष्ट व श इस र प्राचीनतम प्रवेशिस्थल है। जीनाक 'समाप्रधात'में लिखा है, कि महाधीर खानी ा अह भागधीनं धर्मावरेश किया और वह मापा प्रधानमें भाते आते सभी आर्थ, अनार्थ, द्विपद, चतुष्पद, सूग, पश पश्ची कीर. पतगक दिन, कल्याण तथा स्टबके लिये परित्रत्तित होती गृह अधान इसी मूल भाषासे प्राणिमात की भाषाका जन्म हुआ । चान पडता है, कि मदाचीर खामोने इस भाषाकी सर्वोच्च बनानेके निये तत्काळ प्रचलित बन्य मापाओं ने सुप्रसिद्ध शानी का भी इसर्व यथेए सि विश हिया, जैसे कि बाजकलके रामने साध लोग मी धर्मोपदेशमं ऐसा हो जिवही जापाना प्रयोग किया करते हैं। अपरके शर्यवादका रहम्य तथा अर्द्ध मागधो नामका अभिवाय यही हैं। मागधा ता ची ही, बन्य भाषाओं के मैलसे यह पूरी मागधी न रही। बद मागवी हा गहा इसी बद्ध मागवीस बद्ध माग्री. अपस्र और उसस बाजक्लको पूर्यो हिन्दी अर्घात अप्रधी, बघेनी तथा छत्तीसगढी निहनी हैं।

आधुनिक देशभाषाओं के विचारते परिवामी हिन्दों भीर दिहारोंके बोचकी भाषा पूरवी हिन्दों है और उसमें देशोंके सहा पर्चमान हैं। आधुनिक भाषाओं क विचे पनके भाषार पर सतर म, बहिर म और मध्यवर्शी भाषाओं क ये तोन समुद्र नियत किये गये हैं।

यह पर निर्मिश हिस्सात है, हि ये।ल चालकी साया में बिद्या। जीव परिवचन होता है, उतना श्रोव साहित्य की मापाम नही होता। अब प्राष्टतने साहित्यमें पूणतवा प्रदेश पर लिया बीर यह जिए खेलिक दक्त पाठन तथा ग्रन्थनिर्माणको भाषा हो गई, तव बेलिचालको भाषा अपनी स्पतन्त धारामे बहती हुई जनसमुदायके पारस्प-रिक भाव-विनिमयमें सहायता देती रही । इसी बेलि-चालको भाषाको वैयोकरणो'ने 'अपभ्र'ण' नाम दिया है।

आगे चल कर बाहतकी सांनि अपभ्रंग भो व्याक-रणके निवमींसे जरूड हो गई और केवल साहित्यमें व्यव-हत होने लगो । पर उसका खानाविक प्रवाह चलता रहा। क्रमणः वह भाषा एक ऐसे रूपको पहुंची जे। फुछ वं जो में ते। हमारी आधुनिक भाषाओं से मिलता है और कुछ अंशोमें अपभ्रंशसे। आधुनिक दिन्दी भाषा और गौरखेंनी अवसंग्रके मध्यकी अवस्था कभी कभी 'अबहुद्र' कही गई है। 'प्राष्ट्रत विंगल'में उदाह-रण रूपसे सन्तिविष्ट कवितापं इसी अवस्त्र भाषामें हैं। इसी अवहट्टकी पिद्रल भी फहते हैं और राज-पृतानेके सार अपनी डि'गलके अतिरिक्त इस पि'गलमे भी कविता करते रहे हैं । कुछ विद्वानीने इसे 'प्रानी हिन्दी' नाम भी दिया है। यद्यिव इमका ठीक ठीक निर्णय करना कठिन है, कि इस अपभ्रं शका कब अन्त-होता है और पुरानी हिन्दीका कहांसे आर भ होता है, तथापि १२वीं सदीका मध्य भाग अपभ्रंशके अन्त और शाधुनिक भाषायोंके उदयका काल यथाकथं चित् माना जा सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है, कि पहले मूल भाषासे वैदिक स'स्कृतकी उत्पत्ति हुई और किर उसने कर-छंट या सुधर कर साहित्यिक कप घारण किया, पर साथ हो वह वोलवालकी भाषा भी वनी रही। भारतकी बाधुनिक भाषाएं।

अन्तरंग और विहरंग भाषायं — आधुनिक भारतीय भाषाओं के विवेचनासे सिद्ध होता है, कि कुछ
भाषायं ता पूर्वागत आयों की भाषाओं से संवंध रक्ती
हैं जो इस समय भी मध्य देशके चारों और फौली
हुई है और कुछ परागत आयों की भाषाओं से संवद्ध हैं।
इस आधार पर होने छे और प्रियर्स नने भारतकी आधु
निक भाषाओं के दे। मुख्य विभाग किये हैं। उनमें से
पक्ष विभागकी भाषायं ता उन प्रदेशों में वोली जाती हैं
जो इस मध्यदेशके अन्तर्गत है और दूसरे विभागकी
भाषायं उन प्रदेशों के चारा ओर के देशों में सर्थान् काश्मीर,

परिचमी पंजाव, सिन्ध, महाराष्ट्र, मध्य मारत, उटोमा, बिहार, बङ्गाल तथा श्रोसाममें बीली जाती है। एक गुजरात प्रदेश ही ऐसा है जिसमें बीली जाती है। एक गुजरात प्रदेश ही ऐसा है जिसमें बीली जाती हो। पर शाना का संबंध बहिर में भाषाओं से नहीं, परन् शनतर में भाषाओं से हैं, श्रीर इसका कारण कदाचित् यही है, कि किसी समय इस गुजरात प्रदेश पर मधुरावालोंने विजय प्राप्त की थी शीर मधुरा नगरी उसी मध्यदेशके अन्तर्भत है।

शन्तरंग साँर यहिरंग भाषाशों में प्रमेद यह है, कि अन्तरंग भाषाओं में बहुधा 'म' का ठोक उच्चारण होता है, पर बहिरंग भाषाओं के भाषी शुद्ध हन्त्य 'स' का उतना स्पष्ट उच्चारण नहीं कर सकते। वे उसका उच्चा रण कुछ कुछ तालव्य 'म' अधवा मूर्ड त्य 'प' के समान करते हैं। उक्त दोनों भाषाओं में एक ऑर अन्तर यह हैं, कि बहिरंग भाषाओं की भूतकालिक कियाओं के साधा रण क्यों से हो उनका पुरुप और वचन मालूम हा जाता है, पर अंतरंग भाषाओं में सभी पुरुपोमें उन कियाओं का क्या पक्त पक्त सारहना है। हिन्दीमें 'में गया', 'बह गया' और 'त् गया' सवमें 'गया' समान हैं, पर मगटीमें 'गेलें' से हो 'में गया' का वे।ध होता हैं और 'गेला' से बह गया का। तात्पर्य यह कि बहिरंग भाषाओं की भूतकालिक कियाओं सर्वनाम भी अन्तर्भुक्त होता हैं, पर बन्तरंग भाषाओं सर्वनाम भी अन्तर्भुक्त होता हैं, पर बन्तरंग भाषाओं सर्वनाम भी अन्तर्भुक्त होता है, पर बन्तरंग भाषाओं सर्वनाम भी अन्तर्भुक्त होता है, पर बन्तरंग भाषाओं से यह वात नहीं पाई जाती।

परन्तु इस मतका अब खंडन होने लगा है और देशीं प्रकारकी भाषाओं के भेदके जी कारण ऊपर दिखाय गये हैं वे अन्यथा सिझ हैं, जैसे 'स' का 'ह' हो जाना केवल विहर गभाषाका हो लक्षण नहीं हैं, पर अन्तर गमानो जानेवाली पश्चिमी हिन्दोमें ऐसा ही होता है। इसके तस्य—तस्स—तास=ताह=ता (नाको, ताहि इत्यादि) करिष्यति-करिस्सिद्द करिसइ-करिहें पर्च केसरीसे केहरि आदि बहुतसे उदाहरण मिलने हैं। इसी प्रकार विहर गमानो जानेवालो भाषाओं में भी 'स' का प्रयोग पायो जाता है; जैसे—राजस्थोनी (जयपुरी)-करसो, पश्चिमी पञ्जावी-करेली इत्यादि । इसी प्रकार संख्या वाचकों में 'स' का 'ह' प्रायः सभी मध्यकालीन तथा आधुनिक आर्थ भाषाओं में पाया जाता है। पश्चिमो

हिंग्से और पश्चिमी पद्माधी आदिमें सासिद्धिक माधार्ण अवस्य है। अब पदि इत भावाओं हा भेद कर सकते हैं तो यों कर सकते हैं, कि पूर्वी मावार्ण कर्शारण्याम प्रधान और पश्चिमी क्मीणिययोग प्रधान होती हैं।

भाषामोंका बगांक्राण—कान्तर ग नापानोंके दे सुख्य विभाग हैं—पक पश्चिमी और दूसरा उत्तरो । विद्यमी तिमागमें पश्चिमी हिन्दर, राज्ञम्यानो, गुनराती और पञ्जावो पे चार मापाय हैं बार उत्तरो निमागमें पश्चिमी पहांडी, मध्य पहांडी और पूर्वी पहांडी ये तीन शाया हैं। बहिर ग मापानोंके तीन सुख्य विभाग हैं—उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणा और पूर्वी । इन्में वे उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणा और पूर्वी । इन्में वे उत्तर-पश्चिमी निमागमें क्यानेति, काहिरनाने, पिद्यमी पञ्जावी जीर सियो वे चार भाषाय हैं। दक्षिणा निमाग में केंग्रल पर मराडी भाग हैं जीर पूर्वी विभागनं उद्विया, विश्वारी क गला और झासोनी ये चार भाषाय हैं।

विषयी हिन्दी—पित्रमी हिन्दी परियमि व जानके सरिहर नामक स्थानसे पूर्वामायमें प्रयान कर रेग्लो जाती है। उत्तरमें इसना विन्तार हिमालयकी तराह तन और दिख्यमें खुल्लेलाएड तथा मध्य प्रदेशके बुज्ज उत्तरी माणी तन है। इसकी हिन्दों वा हि दून्तानी जह माया कर्जानी, बुद्रशे खादि नहें सुन्धय बेल्लिया है जिनमें दिख्य पूर्व पता प्रयान कर्जानी, बुद्रशे खादि नहें सुन्धय बेल्लिया है जिनमें दिख्य पूर्व पता वाब बायह और पूर्वी राजपुनाने हो हु अधिका भी सम्मिल्त नी जा सक्ती है। आधुनिक हिन्दों को दिन्दों के दिन्दों नो दिन्दों ना सामिल्य के सम्बन्धमें पूरा विदेशन लोगे सम्बन्धमें स्थान कर्मा स्थान स्थान

शुद्ध हिन्दोमापा दिल्ली और मेरजन जास पासके मानो-मं बोजो जाती है और यहो प्रायः सारे उसरो मारतनो साहित्यको मा भाषा है। हिन्दी और उद्देश समस्त ष्राञ्चांनक साहित्य सभी हिन्दुस्तानी या शुद्ध हिन्दी षोलीमं है। रहेत्जब्युसमं पृष्ठ चक्त यदी माया करनीती या क्ष्म पारण कर रोती है। अध्यारिसे आसे यदने पर पद्मापी हो जाती है और गुडमीयो दित्यपूर्वमें सममाया या आती है। यहां हम यह भी वन्द्रा देना खहते हैं, कि इस मायाका यह दिन्दुस्तानी नाम अद्भार्तजांका रखा हुना है, समका शुद्ध मारनीय मास दिन्दी हा है। उद्देश देखता और दिश्वनी आसि स्वयं यहा क्यान्तर हैं, जो इसमें स म्हन शर्शोंको 'यूनता और धरवी तथा फारसी शर्शोंकी बधिकता करनेसे प्राप्त होन हैं।

हाथा, मर्रा चौर भागरा मादि प्रम मापाने प्रवान स्त्र हैं। यह प्रान्थियके उत्तर परिवमी जिमाग भीर मरत्युर तथा का कर्रालीमें भी बोली जानी है। अधिक परिवम स्वया दक्षिण जाने पर यही रामस्थानीका कर धारण कर लेती है। इस भागको उत्त्वित शीरसेनी प्राक्ष्म से हैं। इस भागको उत्त्वित शीरसेनी प्राक्ष्म से हैं। इस भागको उत्त्वित शीरसेनी प्राक्ष्म से से अधिक और बढ़ा चढ़ा है। उत्तर मारत्यसे भी अधिक और बढ़ा चढ़ा है। उत्तर मारत्यसे क्ष्म वापा से वया के अधिकाम करियोंने इसी भागमें करिताय की है। उनमेंसे स्त्र, तुल्हार, विदारों आदि भाग से में विदारों का दिवासों के कारण हो बहुत दूर दूर तक हथारि प्राप्त कर लें है और नो हमी काल स्वार हो गये हैं।

क्त्रीती सप्पका विष्तार हटाने और प्रवागके वोचके प्रदेशमें है। यह हर्सोर कॉर उनानके मी कुछ विमागीमं बोली जाती है। इसे यस मायाका ही एक चित्रत कर समक्ष्ता चाहिए।

तुन्देललाए और उमके आस पास जानीन, भासी, हमीरपुर और मध्य मदेशके कुछ जिलेमें बुन्देनी बोली जातो है, पर बादेशी बोली बुदेली नहीं, बघेगी है । पकाके महाराज छन्नसालके समयस बुदेनीमें भी शुछ साहित्य पाया जाता हैं। इस प्रशार मन माथा, कन्नीज और बुदेनीका बापसमं बहुन स्वय है।

पञ्जाबके दक्षिण-पूर्वमं तो भाषा वेल्ली जाती है, उसके बह स्थानिक नाम हैं। हिमार आर फींदक जास पास हरियाना प्रान्तकों में जोते दियानी' बहुजाती हैं और रोहनक, दिही तथा करनालकी भाषा डिन्से मानी जानी हैं। इसके भाषी मुख्यतः जार हैं, इमलिये इसे जाह भो बहुत हैं। जिस मातमं यह योली दोलों जाती है, उमका नाम बागड है, इमलिये इसे बागडू भी बहुत हैं। इसका पह नाम बागड है, इमलिये इसे बागडू भी बहुत हैं। इसका यही नाम कुछ अधिक वयुक्त जान पडता है। इसे पश्चिमी देशे, पजादी और मारवाडीका मिथल कहना चाहिये और इसक चारे और ये हो तीना मायाल योली भी जोनी हैं।

विदारी भाषा-मारे विदार प्रदेश और उसके आम

नक िहारी भाषा बाली जानी हैं। यद्यपि बङ्गाल और दहीसाकी तरह विहारी सापा भी मागध अवस्र गसे ही . निक्रती हैं. तथापि अनेक कारणेंसि उसकी गणना हि दोमें होनी ही और डोक होती ही। विहास भाषक मैं किया, मगही और साजपुरी तीन बेखियां है। मिथिया या तिरहत और उसके आस पासके कुछ स्थानेंमि मैधिली बेली जाती है, पर उसका विश्व कप दरम मे ों पाया जाता है । इस भाषाह प्राचीन कवियोंमें विचा-र्पान टाकुर बहुन ही प्रसिड और श्रेष्ट कवि है। गर्य है, जिनकी कविटाका अब तक बहुत आदर होता है । इस कविवाका अधिकांग सभी वातामे प्रायः हिन्दो हो है । प्राचीन कालने यही प्रदेश मगध कदलाता था। इस भाषामें काई साहित्य नहीं हैं। भाजपुरी बाली पादा-वाट और उसके चारीं और दूर दूर तक पश्चिमी विहार, पूर्वी मंयुक्त प्रान्त, पाछामऊ, रांची, आजमगढ आहि स्थानों या उनके कुछ अंशोंमे थाड़े बहुत परिवर्त्तित हवीं में बीली जाती हैं। इस बैलिक तीन उपविभाग किये जा सकते हैं-शृह भाजपुरी, पश्चिमी भाजपुरी श्रीर नागपुरिया । संयुक्त प्र न्तवासीने पश्चिमी भेाज-पुरीका नाम 'पूर्वी' राव छोड़ा है जी वहुत ही उपयुक्त और सुन्दर है, पर कभी कभी इस 'पूर्वी' से ऐसी सापाओं का शो वेश्व होता है जिनका सै। जपूरीसे कुछ संबंध ही नहीं हैं। मैंथिली और मगहीमें परस्पर कुछ विशेष सम्बंध हैं और भे! जपूरी इन दीनोंसे अलग हैं। पूर्वी हिन्दी-अन्तरंग आंग विहरंग भाषाओं की मध्य-वर्त्ती भाषा पूर्वा हिंदी हैं। यह भाषा अर्द्ध मागधीकी रवानावन मानी जाती हैं और अन्न, व्येलखंड, वुंटेल-लएड, छोटानागपुर तथा मध्य प्रदेशके कुछ भागे।मं वे।ली जानी हैं। इसमें अवधी, वष्टेत्री और छंत्तीस गढ़ी ये तीन वे।लियां सम्मिलित है। वघेली और अवधीम परस्पर बहुत खाड़ा अन्तर है, पर मराठी और उड़ियाका प्रशाच पंचनेके कारण छत्तीसगढ़ी इन देशिसे

बहुत सिन्न ज्ञान पडती हैं। पर फिर भी अवधीके

अवधी-वधेळी बोळी संयुक्तप्रान्तकं पूर्व बुन्दे ळखएड,

साथ उसका विनष्ट संवन्ध दे ब्लेमें बाता है।

्यास संयुक्त प्रदेश, छोटा नागपुर और वंगालमें ऋछ दृर<sup>्</sup>

वयंत्रखएड गाँर जवलपुर नथा मंडला आदि जिलों में वेशली जानी है। फतहपुर और वादेके वीचमें जहां यमुना नदी वहनी है, उसने उत्तरमें जाँर इलाहावाद जिलेकी हिलाणे सीला तक अवधी योलीका प्रचार है और उसके दक्षिणके प्राक्तोंमें वयेलोका । छत्तीसगढ़ और उसके आम पास उदयपुर, कोरिया, सरगुजा आदि रियासतों में छत्तीसगढ़ी वेशली जाती है। नोत्पर्य यह, कि उत्तरमें नेपालकी तराईसे ले कर दक्षिणमें वस्नर रियासत तक पूर्वी हिन्दीका प्रचार है। परन्तु इसका जितना अधिक विस्तार उत्तर-दक्षिणमें है उनना अधिक पूर्विपित्वममें नहीं है।

हिन्दी पर अन्य भाषाओं को प्रभाव—हिन्दीं संवधमें विचार करने के समय यह समरण रखना चाहिये, कि इसका उदय अमराः गौरसेनी और अद्धीमानधो प्राकृतीं तथा गौरसेनो और अद्धीमानधो प्राकृतीं तथा गौरसेनो और अद्धीमानधो अपम्रेशों से हुआ है। अतप्य जय हम हिन्दी के शब्दों की उत्पत्ति तथा उसके व्याकरणके किसी अंग पर विचार करते हैं, तब हमें यह जान छेना आवश्यक होता है, कि प्राकृतीं यो अपम्रेशों में उन प्रव्हों के प्या कप या व्याकरणके उस अंगकी प्या व्यवस्था होती है।

विदेशी प्रभाव—इमारी भाषा पर भारतवर्षकी अन्यान्य मापाओं तथा विदेशियोंको भाषाओंका भी कम प्रभाव नहीं पड़ा है। द्रविड़ भाषाओंके वहुतसे शब्द संस्कृत ऑर प्राकृतोंमें मिल गुधे हैं और उनमेसे होते हिन्दी भाषामें आ गये हैं। स्वर्गा अक्षरों के विषयमे वहुतोंका यह कहना है, कि इनका आगमन संस्कृत और प्राकृतमें तथा उनसे हिन्दी भापा-में द्रविड भाषाओं के प्रभावके कारण हुआ है। डाक्र ब्रियर्सनकी सम्मति है. कि द्विड भाषाओं के केवल शब्द ही हमारी भाषाम नहीं मिल गये हैं, वरन उनके ध्याकरणका भी उस पर प्रभाव पडा है। द्रविड विभ-कियोंकी अनुक्रवता इमारी विभक्तियोंके जिस रुवमे पोई गई, वही रूप अधिक प्राह्य समक्ता गया। मिस्टर केलाग-का वहना है, कि टवर्भने अक्षरी से आरंभ हैं। तेवाले अधिकांश शब्द द्विड भाषाके हैं और प्राकृतेंसे हिन्दीमें आये हैं। उन्होंने हिसाव लगा कर वताया है, कि प्रेम-

सागरक रवर्गक कलरेसि मारम होनेनाले ८६ घा दो मंस २६ साहगुक तत्मम और ६८ प्राक्तभे तक्ष्म हैं और 'क' में आरंग होनेनाले १२८ मध्ये मेंसे २१ तक्ष्म और १०७ तग्मम हैं। इससे यह मिद्धान निकालते हैं, कि सारत्वर्णक वादिम प्रचित्त निवासियोकों मापाओं हा जे। प्रमाव बासुनिक मापानी पर पड़ा है, यह प्राप्तनों के हारा पढ़ा हैं।

सद बर अप्शुनिक बार्स मापाओं के भी शब्द हिन्दों में मिलने रूगे हैं, जैस—मराडीक जागू, बाह्न, बानू आहि, गुजरातीके लोहनी, कुनवी, हहताल बारि और व गणा के प्राणपण, जूहान्त, मह रोग, गणा निमान, सुविधा बाहि। इसी प्रकार कुछ बनार्य मापाओं के शब्द भी मिणे हैं जैस—तामिल पिवहईसे पिहणा, शुलुट हुने खुदर, तिब्दती—सु भी, जोबी—साय, मलय—सायु स्वादि।

हिन्दीक ग्रह्माएडार पर मुमलमाना और अङ्गरेनाको मायाओ का भा कुछ कम प्रभाव नही पडा है। मुमल मानाका का पड़िक्क का पड़िक्क का मुमलमाना जारा अधिक होने के कारण कथा मुमलमाना का उत्तर वहुन अधिक प्रभाव पड़े के कारण ये शाह हमारो वे खाल की भाषा में बहुन अधिक नामा के हिन्दा में मिल को दे आर हमा का पड़िक्क मानाका मानाका मानाका विद्या कि पड़िक्क मानाका मानाका मानाका विद्या कि का पड़िक्क मानाका मानाका मानाका मानाका मानाका मानाका विद्या के का पड़िक्क मानाका मान

मुसलमानी भाषाओं स बाये हुए जारामें शागमन, विपर्मेष और लोव साव या मेद मा प्रत्यक्ष द्व पड़त हैं ; जैन मईमें मरद, क्लिस फिक्र, शामनतमें थापन ।

रन भाषाओं में शाये हुए कुछ दारों का यदि यहा निर्देश कर दिवा जाव तो अनुचित न होगा। सुभीतक िये दनके विभाग कर दिये जाये तो और अच्छा हो। रामकान, लडारें, मालेट मार्टके—अमार, उतरा, सार दान निताद, स्थाल खास, तस्त, तात, दग्बार, दीलन, नशेव, नयाद, धादगाह, मिर्जा, मोजिक, उज्रूर, धजरत, कृप, कतार काबू खजर, जलम, जजीर, जमादार, तवर, तंपू तोप, दुद्मन, नगद, नेजा, फीज, फीन, घटादुर, वजीर मनमबदार, रसद, रिसाला, जिशार, शमरीर, सरदार, इल्हा हिस्मत थादि।

रानकर, जालन सीर द हविषान आदि—सीलाद, महुँन शुनारी, आवाद, इस्नमरारी, वासिल, प्रन्ता, क्सवर, स्वत्ताना, खारित, ग्रुमाएना, चाकर, जना, जमीन, जायदाद तहवील, ताल्डुक, दारोगा, दपतर, गाजिर, प्यादा, मिह रिस्त, बाब, बीना, मदकमा, माक, मेहर, रैयत, जहर, सन, सरकार, मजा, इद, हिम व, हिम्मा, आहता, अद्रालत, इतहार, हलाका, उल, कस्ट्र, काजी, मानून, खिलाक, विरिश्ता, सुलहनामा, जीजे, जवान, जाल, जारो, किर, तकरार, तामीज, दरवास्त, दजील, इस्नमन, नातालिए, गारिजा, पेला, करियादी, करार, बलरा, बाजाब्ना सुकहना, सु सिक, रद, राव, बजु, शिनास्त, सफाइ, मालिस, हक हाकिम, हाजत, हुल्लिया, दिफाजत शादि।

धर्मधम्बन्धी नादि—उन्नू कोलिया, बद्दा, इ. तोल, स्वादन, ईमान, इसलाम, इद, कथर, कफन, कल्दर, काफिर, काया, यानो, जलाव सुम्मा, तोवा, ताजिया, द्रशाह, द्रयोग, दोन, दुमा, तथी, नमाज, निकाह, नूर, फरिस्ना, रोजा, विटिमटला, सुसुर्ग, मसजिद, मुद्दर्ग, मुरोन, मोमिन, मुन्ता, रारोयत्, शहोद, जिश्नी, जिया, द्रदोम, इट्यल वादि।

विधा कता, साहित्य वश्यी—अदंब, आलिम, इज्ञत, इतिहान, इत्म धत, गनल तरज्जमा, दख्द, कसादा, मजलिस, मुजी, रैखता, जरम, सितार, दृष्क, आदि।

तिलाविना, ज्यस्वाय, शिष्य आदि स्थयी—सहतुरा, आदना, अलिता अग्र, ज्यस्त, अतर, आतिता अग्रे, ज्यस्त, अतर, आतिता अग्रे, ज्यस्त, अतर, आतिता अग्रे, ज्यस्त, स्वाय, स्वयुक्त, कीत व्याय, स्वितित, वर्षा, कीर्ता, स्वार्त, स्वयुक्त, ज्याल ज्यालामार्गी, कमना, गन, गिर्दा गुल्या व्याय, गिर्दा, स्वयं, जर्दा ज्यादिवाल, स्वयं, त्याद्व, स्वयं, त्यादी, त्यादी, त्यादी, त्यादी, त्यादी, त्यादी, त्यादी, त्यान, त्यान

में रिश्चन रखता बाहते हैं । इससे प्रक्र शीर नेत नरें उधारणाके लिये, जो हमारों भाषामें चर्चमान नहीं हैं, नये जिद्द नोके दानिकी आवश्यकता उपस्थित हो गर हैं शीर दूसरों और हमारों भाषाकी पाजकाशिकी व्यापन पह वर दहा है। सारहण, पारसों और अदूरिनोके विद्यान को यह बरा है। सारहण, पारसों और अदूरिनोके विद्यान को यह बरा दें। सारहण, पारसों और अदूरिनोके विद्यान को यह बरा दें। सारहण, पारसों और निवर्ण और विद्यान कर से से अपने मानुसायां ने विवर्ण और जिद्द मान कर से हैं।

हिदीने विवाहकी व्यवस्थाए —हिद्दीका विवाह कार्मा माहत बीर अवस गर्क कार्नातर हुना है । पर पिछली अवस गर्क कार्नातर हुना है । पर पिछली अवस गर्का है । पर पिछली अवस गर्का कार्ना है । पर पिछली एटने हैं। इसीलिये इस मध्याचा अवस गर्मा पानि क्षा प्राप्त के स्वाह प्राप्त के स्वाह कार्मा प्राप्त कार्मा मालती र्ष प्रमुख हो हो का विवास स इस्त इसका समय हम्मा स्वाह कार्मा है। इसका समय हम्मा स्वीह स्वाह कार्मा मालता अवस्था है। इसका समय हम्मा स्वाह कार्मा कार्मा कार्मा है। पर सु उसका समय भी इसकी भाषा अवस्था कार्मा है। पर सु उसका समय भी इसकी भाषा अवस्था कार्मा क

"मणा हुआ छ मारिया नहिंचि महारा कहा। सन्तेच तु वयतिमह चह मागा वर ए र ।। १॥ पुत्ते जाए कबतु सुगु अवसुणु करणु मुख्य । आ वज्योका सु हुनी चीमाजह अन्नरेखा" ॥२॥

दोना दोहे हैमचक्रके हैं जिनका जाम सामन् ११४५में और सृत्यु सा० १२२६में हुई थो। अनपर यह माना जा सकता है कि ये दोहें सा० १२००के लगभग अथर। उसके कुछ पूर्व जिसे गये होंगे। अब हिन्नेक आदि कवि च दके बृष्ठ उद हे कर निरास्ये और देखिय दोने। में बहु तक समता है।

"उच्चिएठ छद् च्यह वयन मुन्त कुण्यिय नारि । तम् पनित्त पावन कविय उक्षति अन्त्र उथारि ॥ ताक्षो खुण्य ब्रम दिविका इन अनुर अदरमुन् । 'दिग्य देह चक्ष क्षीत मुग्य कहना अस अप्यन ॥"

हैमचाइ शीर च दक्षे व धिताओं का मिलानेसे यह स्पष्ट विदिन होता है, कि हमच इका कविता कुछ प्राचीन है और च दकी उसकी संपंजा कुछ सर्वाचान ! इस ध्यत्थामें यद माना जा सकता है, वि हो मच द स्मायमें पूर्व हि दीना विकाश होने लग गया था और च दके समय तर्ज उसका बुछ इंछ क्य स्थित हो गया था, धतयब हिन्दीका आदि काल हम सं ० १०५० क लगराग मान सकते हैं।

भरदका समकालीन जगनिक कवि हुना है, जे। बुन्देल लगडके प्रतापी राजा परमालके दरवारम था । यद्यपि इस समय उसका बनावा कोई प्रत्थ नहीं मिलता, पर यह माना जाता है, कि उसके बनाये प्रस्थके मधार पर ही सारम्भमें 'बाट्डबएड' की रचना हुई थी। हिन्दीके जन्मका समय मारतपर्वेके राजनीतिक वलट फेरका था। उनके पहले होसे यदा समज्यानींका आना भारका हो गया था और इस्त्राम घमन प्रचार तथा उत्सर्थयह नमें उत्साहो और दूढ शक्टर सुमलमानेकि आजपणाक कारण भारत्वासियोकी अपनी रक्षाको चिता लगो हुई थी। पेमी अवस्थानं साहित्यक्लाको युद्धिकी किमको चिता है। सहती थी। पैले समयमं ते। च ही क्रिज सम्मानित है। सकते थे जो क्यल कलम चलाति हो निषण न है। यरन तल्यार चलानेमं भी सिद्धहरून है। तथा सेन के अध्यागर्मे रह कर अपनी वाणी तथा सैनिकाका उत्साह वढानेमें भी समधा है। च द और अगनिक ऐसे ही कृषि थे. इसोलिये उनकी समृति अब तक बनी है। पर त उनक अन तर कार्ड मी व र तक हिन्दीका सिहासन सना देप पडता है। अतपन हिंदीका बादि कार सवत १०५०क लगभग आरम्भ है। कर १३७ + तक चलता है। इस कालमं निरोप वर बोर काव्य रचे गवे थे। वे काव्य दी प्रकारकी भाषाओं में लिये जाते थे। यक भाषाका ढाँबा तो विस्त इर राजस्थानी या गुनराता होता था जिसमें प्राष्ट्रनके पुराने शब्द भी बहुनायनसे मिने रहत थे 1 यह मापा जो चारणामं बहन काउ पोछे तक चलती रही है, दिगल बहलाती है। इसरी भाषा यह मामान्य साहि रियक मापा थी निसवा व्यवहार चैसे विद्वान कवि करते ये जो अपनी रचनाका अधिक दश्यापक बनाना चाहने थ । इसका डाँचा पुरानी प्रजमापाका है।ता था जिसम धाहा बहुत खड़ी या पञ्जाबोशा भी मैं रही। जाता था। इसे पिट्टल सापा कहने लगे थे। बास्तवर्ग हि वोका सवध

इसी नापास है। पृथवीराजरासा इसी साहित्यिक सामान्य गापाम लिखा हुआ है। नीसलदेवरासाकी शापा साहित्यिक नहीं है। पर हां, यह कहा जा सकता है, कि उसके कविने जगह जगह अपनी राजम्थानी वैलिमें इस सामान्य साहित्यिक सापा (हिंदी) की मिलानेका प्रयक्ष अवश्य किया है।

हिंगलके प्रत्योमें प्राचीनताको भलक उतनी नहीं है जितनी पित्तल प्रत्योमें पाई जाती है। राजम्यानी कवियोने अपनी मापाको प्राचीनताका गौरव देनेके लिये जान वृक्ष पर प्राष्ट्रत अपन्नं गके क्योंका अपनी कथितामें प्रयोग प्रिया है। इससे भाषा चीरकार्योपयोगी अवश्य है। जाती है, पर साथ ही उसमें दुरुद्ता भी यो जाती है।

इसके अनत्तर हिन्दीके विकासका गध्य काल शारम होता है जा ५२५ वर्षों तक चलता है। भाषाके विचार-से इस काळका हम दो मुख्य भागामें विसक्त कर अकते है-पत्र सं० १३६५-में १७०० नक और दूसरा १९०० से १६०० तक । प्रयम शागमे हिन्दीकी प्रानी बीलियां वदल कर व्रजमापा, अवधी और खडी वालीका कप श्रारण करती ४ और दूसरे भागमें श्रीहरा शाती हैं ; तया अन्तमे अवधी और ब्रजनापाका मिश्रण-सा है। जाता है और काध्य भाषाका एक सोमान्य स्व लडा है। जाता है। इस कालके प्रथम मागमे राजनीतिक स्थिति डावांडील थी। पीछेसे उसमे कमणः स्विता बा**ई** जा दूसरे भागमे दृढताका पहुंच कर पुनः डांबाँडेाल हो गई। हिन्दीके विकाशकी चीधी अवस्था मांवत् १६०० में आरंभ होती हैं। उसी समयसे हिन्दी गद्यका विकाश नियमितकपसे आरंभ हुआ है और छड़ी बेलिका प्रयोग पद्य और गद्य दें।नामें होने लगा है।

वज्ञभाषा एक प्रकारसे चिर प्रतिष्ठित प्राचीन काव्य-भाषाका विकसित क्ष है। पृथ्वीराजगसोंमें ही इसके ढांचेका बहुत कुछ आभास मिल जाता है—

"तिहि रिपुलय पुरहरन की भये प्रथिराज नरिंद ।"

स्रदासके रचनाकालका आरंभ रावत् १५७५ के स्रायम माना जाता है। उस समय तक फाव्य-भाषाने अजभाषाका पूरा पूरा क्य पर इ स्थि। आ, फिर भी उसमे प्या किया, क्या सर्गनाम और गया अन्य मध्य सबमे प्राप्तन तथा श्यपसंशका प्रमाव देगाई देना है । पुरानी काव्य-भाषाका प्रभाव व्यवसायामे अप नक रुधिन होता है।

दत्तर या वर्तामान कालमें साहित्यकी सापामें अज-भाषा और अववीका एचार घटना गया और पाठी वेली-का प्रचार यहना गयो। उधर इसका प्रचार इनना वहा, कि अय हिन्दीका समरत गढ़ इस भाषामें लिखा जाना ही और पद्यकी रचना भी बहुलनासे इसीमें हो रही ही।

शाधितक दिन्दी गय या पर्टा बालांके शाचार्यं शुइतांके पक्षपानां थे। ने मड़ों बेलोंके साथ हर्ट्रे या फारसीका मेल देपना नहीं चाहते थे। इंशाइहा तक-की यहाँ समानि थी। इन्होंने 'हिन्दों छुट किसीकों पुट' शपनी भाषामें न जाने ही, यद्यपि पान्मी रचनाकी छुत-से वे अपनी भाषाका न बचा मके। इसी प्रकार शामगा-निवासी लल्ल-लालको भाषामें बादा पुट है और सहस्र निश्चकी भाषामें पूर्वोकी छाया वर्णमान है, परन्तु सद्दा सुपलालकी भाषा इन देशोंने मुक हैं।

परन्तु अब गान्नीय जान्नीलनमें मुसला। में ले बा मिलनेसे तथा दिन्दु शों के उनका मन राइने के कारण एक नई निर्धात उत्पन्त हो गई हैं। बदी गान्नीयता जिसके कारण पहले शुद्ध दिन्दीका यान्नीलन चलो था, अब मिश्रणको पक्षपातिनो हो रही हैं और अपनी गार-वान्वित परम्पराको नष्ट कर राजनीतिक म्बर्गलामको आशा तथा आकांक्षा करती हैं। अब प्रयत्न यह हो ग्हा है, कि हिन्दी और उर्दु में लिपिनेट्के बतिरिक्त और कोई मेंद्र न रह जाय और ऐसी मिश्रित भाषाका नाम दिन्दु-स्तानी रखा जाय। दिन्दो यदि हिन्दु स्तानी वन कर देशमे परच्छव राज्य कर सके तो नाम और वेशसूपाका यह परिवर्त्ता महार्ग न होगा, पर आशंका इस यानकी है, कि अध्रु वके पीछे पड़ कर हम ध्रुवको सो नष्ट न फर दें।

इस प्रतिके साथ साथ साहित्य शीर घोलचाल तथा गय और पद्यकी भाषाको एक करनेका उद्योग वर्ना मान युगकी विशेषता है।

अपर जो कुछ लिखा गया है, उसका विशेष संबंध साहित्यकी भाषासं है। वेलिचालमें ते। अब तक अवधी वतमाया और खडी बोरी अनंक म्यानिक मेर्रा और उपमेर्गेक साथ प्रचलित ही, पर साधारण वेल्लचालकी भाषा खडा बेल्लि ही हैं।

#### हिन्दीकी उपमापाए ।

हिन्दीच विकास भिन्न मिन कालों भी मिन भिन्न बोल्वींक नाम दिवे हैं। इनमें मुख्य राजस्थानी, अपया, प्रमुभाषा भीर खड़ी रेग्नो हैं। पुरेन्नल्डा स्थून दृष्टिम प्रमुभाषाके सन्तर्भन आनो हैं। नोचे उनका बल्प बन्म स्वितर दिवा गया है।

राजन्यानी माया—वह माया राजस्वानमं वेश्नी जानो है। इसक पूर्वमं जनमाया और चुदेली, दक्षिणां चुदेली, मराठी, भोजी, खानदेली और गुजरानी परिवती पत्राची तथा उत्तरमं परिचती पत्नाचो और चाँगपू भाषाओं का जवार है। इनमंसे मराठी सि घो और परिचती पत्राची चहिरग जालाकी मायाप हैं और शेर मय अन्तर ग जाका की।

बचेरी सीर छत्तीसगढी। बचचो बीर बचेरीम वे मेर् अग्नर नहीं हैं। बचेरवाडमें येली आगक हो कारण यहा अचचीका नाम बचेरी पढ़ गया हैं। छत्तीसगढी पर मराठी और उद्विवास अगाव पड़ा है और इस कारण यह अचचीसे कुछ बातों में सिग्न हो गई है। हिन्दी साहित्सों अग्नी आपी पह मचान स्थान महण दिवा है। इसके सुदय दो कि मिल्क सुद्भम्द आयही और गोस्नामी तुल्कीदास भी हैं।

वनमाय—यह अन्तर म समुरावनी सबसे सुरव भावा है। यह जीरलेनी प्राष्ट्रन और वीरमेना अगस ज नी उत्तराधिमारिणी है। इसका सुवय स्थान प्राप्त प्रम् चीलपुर और करीलीमें नया ग्वालयरके पित्रम माम और नयपुरके पूर्व भागत है। उत्तरनी और यह सुम्राव निलेके पूर्व भागत है। उत्तरनी और यह पूर्व ने और स्थान प्रयास युल दमहर, अलीमद, प्रय मैनपुरी, बदाऊ, बरेला होते हुए नेतोनालने तसा प्रमात तम स्थान प्रयास है। इसका क्षेत्रस्थान मशुरा है, और यहानी भाषा शुद्ध प्रनामाय है। इस क्ष्यूक्यान मशुरा है, मी पुरी, कराऊ, वरेल होते हुए ने मुक्सान मशुरा है, भी र यहानी भाषा शुद्ध प्रनामाय है। इस क्ष्यूक्यान मशुरा है, म निष्प क्षिपर पह की है, उपर उत्तरनी मामार्थी से सामां होनेन कारण इसके क्ष्यमं क्षुण न कुछ निकार हा गया है।

धुनेली माया—सहस मिननी जुननी या उसकी वह जाला यु हेली वा यु हलक का मी है, निसनी छावा कियोशो मायाम बरायर मिलती है। यह आया यु हल्लक्ष्म मो है, निसनी छावा क्षियोशो मायाम बरायर मिलती है। यह आया यु हल्लक्ष्म, खालियर बीर मध्य प्रदेशक क्छ निलो में बीलो जाती है। इसकी विस्तार सोमाफ पूर्व मोरका हिंग्दीन विधेनी बीलो उठर पहिच्यको और प्रमामा मायाय है। उठर, पूर्व भीर परिचम को सोर तो यह समझ है। उठर, पूर्व भीर परिचम को सोर तो यह समझ है। उठर, पूर्व भीर परिचम को सोर तो यह समझ है। उठर, पूर्व भीर परिचम को सोर तो यह समझ है। यह इसका मिछ कर देन पड़ा है। यह इसका मिछ कर है। यह समझी कई बोलिया बमाइ जातो है। यह वास्तवम स्वर्थ समझ वह सा हो रूप है। यह वास्तवम स्वर्थ हम वास्तवम स्वर्थ हम वास्तवम है।

सडी बाली—यह भाषा मेरछक चारी जोरके प्रदेश-में बोली जाती है। दिल्लीमें मुमलमानी शासनका केन्द्र होनैंज कारण विशेष करके उन्होंने उसो प्रदेशकी भाषा राड़ी बेलिको अपनाया। यह कार्य पक दिनमें नहीं हुआ। अरब, पारस ऑर तुकि स्तानसे आये हुए निषा हियोका यहा बालिसे बातचीत करनेमें पहले यडी दिक्रम हाती थो। न थे उनकी अरबी, पारसो समफने थे श्रीर न बे इनकी हैं हिन्द्बी'। पर दिना बाग व्यवहारके जाम चलना असम्भव था, अतः होनेनि होनोंके कुछ कुछ प्रवासील कर किसी प्रकार शोदान प्रदोनका रास्तो

धाजकल जैसे अहुरेजो पढ़े लिखे भी अपने नौकरसे 'एक ग्लास पानी' न मांन कर एक 'गिलास' यही मागते हैं, देंसं ३स समय सुल-सुत उचारण और परस्पर वे।घ सीक्यां अनुराधने वे लाग अपने 'ओजवेक्'का उजवक, 'युनका' का केनिका कर लेने देने और खर्य करने थे। पवं वे वरहमन् सुन कर भी नहीं चौं कते थे। चैसवाडी हिन्दी, पण्डिताञ हिन्दी, बाबू इड्रलिशकी तरह यह उस सगय उर्दू हिन्दी कहलाती थी, पर पीछे मेनक उर्दू शब्द स्वयं भेच वन कर उसी प्रकार उस मापाके लिये प्रयुक्त हाने लगा जिस प्रकार 'संस्कृत वाक्'के लिये केवल संस्कृत गच्द। मुसलमानोंने अपनी संस्कृतिके प्रचारका सबसे पड़ा सायन मान कर इस भाषाको खूब उन्नत किया और जहां जहा फैलते गये, वे इसे अपने साथ हेते गये। उन्हेंा-ने इसमें केवल पारसी तथा अरवीके शब्दोंकी ही उनके शुद्ध रूपमें अधिकता नहीं कर दी, विक्त उसके व्याकरण पर भी पारसी, अरवी व्याकरणको रंग चढाना आरम्भ कर दिया। इस अवस्थामें इसके दो रूप हो गये, एक तो हिन्दी हो फहलाता रहा और दूसरा उद् नामसे प्रसिद्ध हुआ। दोनोंके प्रचलित गर्दोंको प्रहण करके, पर व्याक-रणका संघटन हिन्दी हीके अनुसार रख कर अड़रेजों-ने इसका एक तीसरा रूप 'हिन्दुस्तानी' बनाया। अनएव इस समय इस खडी बेालीके तीन रूप वर्च मान हैं—(१) शुद्ध हि दी-जो हिंदुओं जी साहित्यिक भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओंमें हैं, (२) जिसका प्रचार विशेष कर मुसलमानोंमें हैं और जा उनके साहित्यकी

श्रीर शिष्ट मुसलमांनां तथा कुछ हिं दुओं की घरके बाहर की वेलिचालकी भाषा हैं श्रीर (३) हिन्दुम्तानो— जिसमें साधारणनः हिंदी उद्दें दोनों के शब्द प्रयुक्त होने हैं श्रीर जिसका सब लेग वेलिचालमें व्यवहार करते हैं। इसमे श्रमा साहित्यकी रचना वहुन कम हुई है, इस नीसरे क्रयके मूलमें राजनीतिक कारण हैं।

पूर्वकालमें खड़ी बेली केवल वेलिचालकी भाषा थी। मुसलमानाने इसे अङ्गोकार किया और आरम्भेमें उन्होंने इसको साहित्यिक भाषा वनानेका गौरव भी पाया। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, कि खड़ी बेलिका सब से प्राना नमृना जा अब तक विला है वह नांमदेवकी कवितामें है। नामदेवको छोड भी दिया जाय, तो हमें खडी वोलीका सबसे पहला कवि अमीर खुसरा मिलता है। खुसरीने हिन्दी और अरवी पारसी गव्दों हा प्रचार वढ़ाने तथा हिन्दू मुमलमानांमें परस्पर भाव-विनियममें सहायता पहुंचानेके उद्देशसे खालिकवारी नामका एक कोप पद्यमें बनाया था। कहते हैं. कि इस कापको लाखें प्रतियां लिपवा कर तथा क दें। पर लदवा कर सारे देशमें वाटी गई थीं। अतएव अमीर खुसरा खड़ो बोलोके आदि कवि ही नहीं हैं। वरन् उन्होंने हिन्दी तथा पारसी अरवीमे परस्पर आदान प्रदानमें भी अपने भरसक सहा-यता पहुचाई है। विक्रमको १४वीं शताब्दीकी खड़ी बैाली षी किविताका नमूना खुसराकी कवितामें अधिकतासे मिलता हैं। जैसे-

"टट्टी तोडके घरमे आया ।
अरतन वरतन सब सरकाया ॥
खा गया, पी गया, दे गया बुत्ता ।
ए सिला ! साजन ? ना सिला कृता ॥
स्याम वरन की है एक नारी ।
माथे कपर लागे प्यारी ॥
जो मानुप इस अरथका खोले ।
कृत्तेकी वह बोली बोले ॥"

रहोम जानजानाने भी जड़ी वे। लीमें :कविता की है। हिन्दी कवियों ने तथा कवीर, नानक, दादू आदि संताने भी अपनी कवितामें इस खड़ी वे। लीका प्रयोग किया है। जीतलक वि (१७८०) ने खड़ी वे। लीमें वड़ी ही सुन्दर रचना की है।

शनवन यह सिद्ध हैं, हि सन्ती नेश्नोका प्रसार कमसे कम १६ना सदोमं अन्तर्य था, पर माहिरनम इसका शिषक शाहर नहीं था। शान दक्षी यात व, कि श्रव शारे धीरे खड़ी ये। गोको कविनाकी भाषा सत्त्व गद्यकी मी हा रही है जो समयकी पहित्तक अनुकृत तथा भाषा विनाक भनिष्यका धोनक है। १८वी सदीमें निशोषन्वसे हिस्दीके गन्यकी रक्षा भारत्म हुद और इसक लिये लड़ी ये। जी प्रसाक की में।

मम्बत् १६३औं गाँउदुण्डोक बादपाह सुल्तांत र्ता श्रीमधी मृत्य पर उसका पत्र मरम्मद कली कनवनाह गरी पर चैता । पर दि होना यही देशियाणा रूप हम माहित्यमं १६०० वि०वे जारदममे अधान उर्दं व जाहि क्षि सुद्ध्यद् कुत्रीसे कोइ ३०० वर्ष पहले भी मिल्ता है। इस रिये यह बहुना ठाक मही है, वि उद्देश आधार पर खडी बोलीका इत्य प्रस्तुत हुआ। सुक्रमद कुणीक कह सी वप पहरेने उट्टेंगर सजरी बाज्यमधी भाषाका प्रमाव पह चुका था। सुसल्मानी की पर्दू कवितामं भी जन भाषाके रस परिषुष्ट झाडी का बराबर और निस कीच प्रयोग होता था। वीदेक उट्ट कवियो ने इस कान्य भाषाक श इसि अपना पीछा छड़ा कर और खड़ी बेरियो को भारती तथा पारमी चेपभुषासे मुमक्तित करक उसे स्पतन्त्र कुप दे दिया। अतयत्र यह कहना तो दोह है हि उर् वास्त्यमं 'हि'दी की विभाषा है, पर वह कहनामलवा अनुचित है, कि उर्द के आधार पर हिन्दी लड़ी हुई है।

हम पहल वह जुक है, कि उद्देशिया हिन्हों को विभाषा
थों । इसना जम्म हि दोश हुना भीर उसना दुन्य योन
करक यह वालित वोदिन हुर । पर चव वह किस्तस्त्रम्म
हो गई, इसने अवने पैरा पर खड़ होने हो दिन सा
गई शीर मुमलागों है लाड प्यारसे यह अपने मून्यद मून कर अपने पृष्ठ वोपकों हो । सब हुन सम्मने लग्म
गई, तब इसने कमाना स्वतन्त्रा प्राप्त करने का उद्योग
हिन्या । इस महार उद्देशियत हिन्हों से अन्य होन ।
का उद्योग करती सा रही हैं । चार बानाम हिन्हों स बहु ही विस्तरा हो रही हैं —

(१) उर्दूर्ण भरवी वारसीय प्राप्त्यंता अधितनासे प्रयोग हो रहा है और यह भी नक्षत्र पर्ने नही , अवितुः नत्यत क्रवर्थः (०) उद्दे पर पारसी हे छा । रण हा प्रताय बहुत की ब बतासे पण रहा है। उद्देश दो अब बहुवचन दिसी के कनुमार न बन कर पारमी के कनुमार बन रहे हैं।

(३) सब ध कारको विवासिक राजामं 'व'को इनाकत करके हा हो का समस्व कर बनावा जाना है, करण और अवादान कारको विवासि 'स'क स्थानमं 'अन' कददका प्रयोग होता है। अधिकरण कारको जिसका में के स्थानमं भी 'द' 'वा ययोग होता है।

(४) दिन्दी और उद्देश सबसे अधिक विसिक्षत प्राप्त , विन्यासम देख पड़ती हैं। दि ती के वाक्योग प्राप्ती का कम इस पड़ार होता है, कि पढ़ले कर्ची, किर कम और अन्तर्से किया, पर उद्देश प्रश्ति या देख पड़ती हैं, कि इस क्रम से उसट फेर हैं!। उद्दें से किया क्यों क्यों कत्तांक पढ़ले सो राग देते हैं। जैसे—'राज़ा इदरका आता' न कह कर साता राज़ इदरका' कहत हैं। इसी प्रशास बहे न कह कर कि 'उसने पर नीक्स पूछा' यह कह से—'पर नीक्स उसने पुछा।'

हि दुस्ता में भाषात्र जियवमं इतना हो बहनों है कि इसनी जिछ म गरेती राजनीतिक कारण हुई हैं । हिन्दी शीर बहु दोना भाषाओं का मिला कर, अधान इन दोने। भाषाओं के शब्दी में से जो रूट्द बहुन अधिन प्रतालत है, जह से कर तथा हिन्दों व्यावस्थाने सूत्रमं जिरेर कर इस मायाका यह कृष दिया ना रहा है 18

विशेष विश्वण दि दी वादित्य रहते में देशा ।
दि दी व्यावश्या—जिस जाग्रम पादेकि शुरू कर और
प्रयोगक नियमेशा निक्रण हेशा है, उसे व्यावश्य कहत हैं। व्यावश्याक नियम अकार तियमे हुद भाषाके आधार पर निश्चित विषे जाते हैं वर्षोक उसमे जारों का प्रयोग ये तो हुई भाषाकी क्षेत्र, जाधिक समाउ जाते स किया नामा है। व्यावश्या शहदका जाये 'मधी भाति समस्तार है। व्यावश्या नियम समस्तये जाते हैं जा जिए जावो है।

व्याहरक्षेत्रे निमान-व्याहरण भाषा स दस्थी ज्ञान्त है

श्व साहव स्वामनु दर दालनीने 'हिन्दी माया और साहित्य'में विस्तृत भाळीचना द्रश्य ।

अोर तापार सुर्ष अंग वाषय है। वाषय शक्तें लें

दिना है और शब्द प्रायः मृल्ध्वितियेंसे। लिखी हुई भाषा
दे एक मृल्ध्वितिके लिये करूसर एक चित् न रहता है,

किसे वर्ण महते हैं। वर्ण, शब्द और वाष्यके विचारसे

शाक्षरणके तीन प्रधान विभाग होते हैं, वर्ण विचार,

शब्द साधन और पाष्यवित्यास। वर्ण विचार विभागमे

वर्णों ले आकार, उच्चारण और उनके मैलसे शब्द बनाने
दे शियम निये जाते हैं। शब्द साधनमें शब्दों के भेद

त्यान्तर और व्युत्वित्तरा वर्णन रहता है। दाषय
विश्वासमें वाष्यों क शब्द विभाग परस्पर संबंध वताया

जाना है और शब्दों से वाषय उनाने के नियम विये जाते

ध्या-निचार—प्रणंबिचार ध्याकरणके उस मामको कहते हैं जिसमें वर्णों के शाकार, मेद, उचारण तथा उनके मेलले प्राप्त बनानेके निषमाका निकरण होता है। वर्ण उस मुल-ध्वनिका नाम है जिसके खएड न हो सके जे है, श, इ, स, खु इत्यादि।

हिन्दी वर्णमालामें ४४ वर्ण हैं जिनके दो भेद हैं, ।
मनर लॉग ध्यं न । रवर वहीं है जिसका उच्चारण लापे
थाप होता न लीर जी ज्यं जुनेतं उच्चारणमें सहायता
पहुंचाना है। इस प्रकारके मनर हिन्दोमें १६ हैं, यथा—
न, ला, इ. है, उ, ज, जा, प, पे, जो, लां। ज्यं जन वहा
गर्ज है जी विना स्वरंती सहायताके नहीं वेलि जा
गर्जने। वन्ने ले पर हन्तक ३३ ध्यं जन है। ज्यं जुनेतोमें
वेश वर्ण और हैं, अनुस्नार ओर विसर्ग। अनुम्नारका
निष्ट म्यर दे उपर पर विंदी और विसर्गका चित्र स्वरंके
ागे दें। विंदिया हैं, जैने सा, आ:।

यतुस्वार और विसर्ग गव्द देखी ।

वर्षीका उच्चत्या भीर वर्गीक्स्य—मुखके जिस भाग-में जिस अक्षरा उद्यारण होता है, इसे उस अक्षरका स्थान पहने हैं। स्थानभेदसे वर्णे के नीचे लिखे अनु-स्थार वर्ग हीते हैं—

कण्डा—जिनमा उचारण फांडसे होता है अर्थात् ध, या, प. म. घ. ङ, ह और विसर्ग ।

नाउदय-जिनका उचनारण नालुसे होना है अर्थान् इ.ई. स. छ, ज, म, इ', व और जा। मूर्द्धन्य—जिनका उच्चारण मूर्द्धासे होता है अर्थात् र, ठ, ड, ढ, ण, र सीर प।

दन्त्य—जिनका उच्चारण ऊपरके दांतों पर जीम लगानेसे होता है अथात् त, थ, द, ध, न, ल और स।

शोष्ट्य—जिनका उच्चारण श्रोठोंसे होता है जैसे, उ, ऊ, प, फ, व, भ, ग।

अनुनासिक-जिनका उच्चारण मुख और नासिका-रां होता हे अर्थान् ङ, ज, ण, न, म और अनुस्वार।

कंट तालव्य—जिनका उच्चारण कंट और तालुसे हाना है, जैसे प, ऐ।

क डे। एटय-- जिसका उचारण क'ड और भोडें से होता-है, जैसे ओ और औ।

द'त्ये। एडय — जिनका उचारण दाता और ओठासे होता है, जैसे व।

### शहद साधन।

श्रद्धः साधन व्याकरणके उस विभागके। कहते है जिसमें शब्दोंके मेद, रूपान्तर और व्युत्पिक्ता निरूपण किया जाता है।

शन्द उसीको कहते हैं, जो एक या अधिक अक्षरीं-के मेलसे बना हो और जिसका कुछ अर्थ निकले, जैसे बीड़ा, किताव । परस्पर संवंध रक्षतेवाले हैं। या अधिक शब्दोंको जिनसे पूरी बात नहीं जानी जाती, वाक्यांश कहने हैं, जैसे पेड़से गिरा हुआ, सबका सब इत्यादि। एक पूर्ण विचार व्यक्त करनेवाला शब्दसमूह वाक्य कहलाता है, जैसे—विद्या विनय देती है, गाय बास खाती है, इत्यादि।

प्रयोगके शनुसार शृब्देंकी भिन्न भिन्न जातियों की शहर मेद कहते हैं। शब्देंको भिन्न भिन्न जातियां बताना उनका वर्गीकरण कहलाना है। शब्देंके अर्थमें हेर-फेर करनेके लिये उस शब्देंके क्यमें जा हेर फेर होता है, उसे क्यान्तर पहते हैं। क्यान्तरके अनुसार शब्देंके दो भेद होते हैं, विकार और अविकारों। जिस शब्दके क्यमें कोई विकार है। इसे विकार शब्द कहने हैं, जैसे—कुत्तासे छत्ते, कुत्तों, कुत्ती। जिस शब्दके क्यमें कोई विकार नहीं होता, उसे अविकारों शब्द या अव्यय कहने हैं, जैसे—परन्तु, विना, हडान्। संज्ञां, सर्वनाम, विशेषण और किया

विकासी प्रकृति कीर कियाविष्ठेयण स्वत्यसम्बद्धः समुख्ययोजन और विक्सप्यदिवेश्यक अधिकारी प्रव्य या श्रद्धय हैं।

विवासी प्रवर सम्रा-सम्भा उसे बहुते हैं विसस विसो बहुत्वा नाम सूचित हो, जैस-चीडा, हिमाला गोगा, बला। सम्मान तेते नेत्र हैं, जातियानक, व्यक्ति प्राचक श्रीर भाष्याचक।

जिम सहाम सम्पूर्ण पदाधा या उपने ममूरांका देण्य होता है, उम जातियानक कहत हैं , चैमे—मनुष्य, पराह, बदी।

निस सहारी एक ही प्राधी या प्राधी में एक हो समुद्रहा वैध्य होता है, उस व्यक्तियाचक सहा बहुत है , जैस—सम काला, मार्गा।

जिस स हासे परार्थी वाये जानवारे किसी धर्मका वेण होता है, उसे भावदायक स हा बहत है की स-प्रवाद, बुद्धाया, चतुराई। भावदायक स हा सन मर होत महाक्षेत्र महोसे बताद जाती है जातिवायक स हार , जैसे—एडक्पन, सिजता, पिहताद। मिशेपणसे, बैस— प्राप्ता, बडोस्ता, सिडास; निवास, जैस—प्रवाहर, सनायद, खडाई।

क्षाण-सर्थनाम उस विकासे ज्ञादको कहते हैं आ हिसा बद्दान बहुत नं बाये। औस-में तुम, बद। हिन्दाम सद मिला कर रूर महानोम है औस-में, यू, भाय, यह, बद, मा, जो, को, कुछ, कीन, बया। सर्थ-नान कोन वुरूप हाते हैं, उसम वुदय में, हम, मध्यम युद्य मू तुम आप, धन्य वुद्य यह थे, यह, सा जें! कीन, बया, बाद, कुछ। अवनेन को देखें को त्याप्य नियं 'तुमा' बद्दें 'कार' का प्रयोग निष्ट और साम्यव्य ममसा आता है। स्थित विकास को स्टार्स देगी।

भिगेष्य-निम विकासी इन्ह्यं सामावा वर्णास सर्वाहित हाती है, उस विशेषण कही हैं, और --वड़ा देवालु सारी इरवाहि। विशेषण योगमें किस सामा भी द्वानि सर्वाहि। विशेषण योगमें किस सामा भी द्वानि सर्वाहित होती हैं, उस साम्राही विशेषण भीर परते हैं, जैस समुद्र बालक वर्ण सनुद्र विशेषण भीर दालक विशेष हैं। दानी सकार भीर साम जातना होता। विशेषण सुम्व नीत मेंद्र हिस्स भाते हैं, सामानाहित विशेषण, गुणवानह विशेषण भीर म'स्याबा रह विशेषण।

मार्गेनामिक विदेषण पुरवदानक बाँद निक्रमानक मार्गनामिक विदेशण के प्रदेश मार्गनामिक प्रदेश कर स्थान मार्गनामिक प्रदेश कर स्थान स्थान होता है। जब ये प्रदेश को ले बात है। तब सका नार्म होते हैं। बाद इतके माथ म बा बाता है। तब सका पर्व विदेशण होते हैं। जैसे—'धेक्षो बाया के, यह बाहर लड़ा है।' इस वावयम '। ह' महानाम है। बंदि यह धोबी स बावे वर्गने बाया है।' बह सका के सहार होती है। बहु से वर्गने बाया है। वर्गने प्रदेश सहार वर्गने वर्गने होता है। बहु से वर्गने का सका पर्व वर्गने वर्गने होता है। वर्गने वर्ग

गुणवा प्रकिशियण - गुणवा वर विशेषणी की स्व वश कीर भव विशेषणी की सेशा अधिक रहती है। गुण वावक विशेषणी को भाग दीगता के अर्थी में भाग प्रविव साहा जाता हैं। सैसे - 'बड़ा सा पेड़', 'स सी-मी दीवार', इस्वादि।

स वशाया प्रश्नित स्वापण होता मेर्ड विश्वित सन्पाशायक, श्लीशियत स वपायानक और परिमाण वैश्वक ।

निश्चित सहवादायक विशेषणाम यम्मुओंकी निश्चित सहवादा येथ्य देशन है। जैस--व्य सहदा, दम वर्षे।

ाशसः साध्यायात्रकः विशेषणमे किसी निश्चितः साध्याक्षा बेध्य नद्दी हाता उसे जनिष्टियन साध्यायाज्यकः विशेषण कहते द्वा । जीस--एक दूसरा, सब, बहुन, कम ।

परिमाण वेश्वक चित्रेपणासे किनी वन्तुकी नाय या भीनका पेश्व दांगा हैं, जैस-भीर, सब, समृता, कुछ, वेशवा

विया—जिम विकाश अध्यक्ष प्रदेशिय हम किमी बम्त्य विवयम कुछ विवास वरते हैं, उस विवास क्ति है चैश सामा ह से या खाता है, प्राचा। जिवाब दे। भद ह, सक्शक और अक्षोंक।

निस पातुस स्वित है। नेपाले का वादारका पाल कर्मा स निकार कर किसी दूसरी गानु यह पहला है, अस रूट में पानु करण हैं "। कैसे — विशे पूरको यह हता हैं। यहां जिवाक स्वादारका पाल विहाने कसास निकार कर चृहे पर पड़ता है, इसिलिये 'पकडती' है, किया | सर्काक है।

जिस घातुसे स्चित होनेवाला व्यापार शाँर उस-का फल कर्का ही पर पड़े, उसे बक्रमें क घातु रहते हैं। जैसे 'लड़का रोता है', यहां क्रियाका व्यापार शाँर उसका फल 'लड़का' कर्चा ही पर पड़ता है, इसलिये 'रोता है' क्रिया अप्रमीक है। कोई कोई घातु प्रयोगके जनुमार सप्रमीक शार अप्रमीक दोता होते हैं, जैसे, खुझलाना, लजाना, सूलना, घवराना, विसना, बदलना, ऐ'उना, ललचाना। जैसे हाथ खुजलाना है (अ०) वह मेरा बदन खजलाना है (स०) इत्यादि।

देना, वतलाना, कहना, सुनाना और इन्हीं वार्थों के दूमरे कई सकर्राक्ष घानुओं के साथ दो दो दर्भ रहते हैं। परका नाम मुख्य कर्भ और दूमरेका नाम गाँव कर्भ है। जिस क्में से वहुधा पदार्थना वोध होता है उसे मुख्य कर्म और जो वहुधा प्राणियाचक होता है उसे गाँवकर्भ करने हैं। जैसे, 'सा बच्चेका दूध पिलाती हैं' यहा 'मा' गाँवकर्भ और 'दूध' मुख्य कर्म है।

विशेष विवरण क्रिया शब्दमे देखी ।

अन्यय—जिससे कियाकी कोई विशेषना जानी जातो है उसे किया-विशेषण या अन्यय कहते हैं। जैसे, वहां, वहां, घारें, अभी, वहुत, कम। किया विशेषणोंका वर्गीकरण तान आधारों पर हो सकता है, प्रयोग, नप और अर्थ । प्रयोगको अनुसार कियाविशेषण तीन प्रकारको है होते हैं, साधारण, संयोगक और अनुवह ।

जिन कियाचिशेषणों का प्रयोग किसी वाक्यमें सव वि होता है, उन्हें साधारण क्रिया-चिशेषण कहते हैं। जैने "हाय । अंव तुम क्या करोगे, अरे ! वह सांप कहा गया !"

जिनका सम्बंध किसी उपवाषयके साथ रहता है, उन्हें मंदाजक किया दिशेषण कहते हैं, जैसे 'जब लड़का हो चल वसा, तब में हो जीके षया कहांगी।' जहां अभी समुद्र हैं, वहां पर किसी समय जंगल था।

अनुबद्ध किया-चिरोषण चे हैं जिनका प्रयोग अवधार रणके लिये किसी भी शब्द भेदके साथ है। सकता हैं, जैसे, 'यह तो किसीने घोखा ही दिया है, मेंने उसे देखा तक नहीं ।' विशेष विवरण अव्यय शब्दमें दखो।

### शब्द-साधन ।

संज्ञानं लिह्न, यचन और कारक होने हैं। संज्ञाके जिस कपने वस्तुकी ज्ञानिका अर्थात् पुरुष पा ख्रीका वैधि होता है, उसे लिङ्ग कहने हैं। हिन्दीमें दो लिङ्ग होनों हैं, पुंलिह्न और ख्रीलिङ्ग । जिस संज्ञासे पुरुषत्वका वेधि होता है, उसे पुंलिङ्ग कहते हैं। जैसे, घोडा, वकरा, वैल । जिस संज्ञासे ख्रीहवका वेधि होना है उसे ख्रीलिङ्ग कहने हैं जैसे घेडी, वकरी, गाय।

हिन्दोमें लिङ्गका पूर्ण निर्णय करना कटिन है। उसके लिप व्यापक और पूर्व नियम नहीं वन सकते प्यो'कि इनके लिये भाषाके निश्चित व्यवहारका आधार नहीं है, तथापि हिंदीमें लिङ्गिनिणय दे। प्रकारमें किया जा सकता है। (१) शब्दके अर्थमें और (२) उसके मगसे। वहुधा प्राणियाचक शब्दोंका लिङ्ग अर्थ के अनुमार और अप्राणियाचक शब्दोंका रूपके अनुसार निश्चित करते हैं। शेष शब्दों का लिङ्ग केवल व्यवहारके अनुसा। माना जाता है।

जिन प्राणिशिचक संवाको से जाड़े का छान होता है उनमें पुरुषवेष्ठिक संजार पुंछिद्ग और स्वीवेष्ठिक सी-लित्न है।तो हैं, जैसे 'पुरुष, चे।ड़ा, मेर पुंछिट्ग और वे।डी, मेरनी स्वीलिट्ग हैं।

हिस्दोम अप्राणियाचक ग्रध्योचा लिह्न जानना विशेष कठिन है, क्योकि यह बात अधिकांश्रमें व्यवहारके अधीन है। अर्थ और ऋष देशों ही साधनामं इन शब्दोका लिह्न जाननेमें कटिनाई होती है।

किसी किसी वैदावरणने अप्राणिवाचक सं आशी-कं अनुसार लिड्डा निर्णय करनेके लिये कई नियम वनाये हैं। उनके मतानुसार प्रहेाकं नाम (पृथ्वोको छोड), धातुओं के नाम (चांदी, मिट्टी, धातुको छोड), रह्यों के नाम (मणि, खुकी, लालडीको छोड़), पेड़ों के नाम (नीम, इमली, कचनारकी छोड़), सनाजोंके नाम (मका, खुकार, मूंग, अरहरकी छोड़), प्रलिड्डा हैं और तिथिया-के नाम, नक्षत्रीके नाम, किरानेके नाम (तेजपाल और कपूरको छोड़), भीजनोंके नाम (भात, रायता, उलुका, मीदनभीगको छोड़) खीलिड्डा है।

धणमा राक्षेत्र अक्षेत्र है । इ. ब्रॉर सुकी है। इ. कर शेव मध्य पुलिहा है।

फिर ये मब स बाप पुलिद्ध हैं, (१) कनपाधन म बाओंका छोड शेव बाकारा त म बाए औस, कपडा गन्ना, बाटा। (२) जिन भाषवाचक स छाओंके बातमे ना थाय, पन, या पा होता है, औं में, जाना, चढाय लंडकपा, मुढापा। (३) हदानकी भागानत सं हाए, जैसे. लगान, नहार, उदान ।

मद इकारा त मधाप स्रोलिद ई १ नदी, चिही, रेटी आर्टि (पानी, धी, जी मेला, दशी, महीका छै।ड) २ अन्यासक आकारात साझाय, जीन पहिचा, क्डिया खटिया, डिविया। ३ तकारा त सहाय. जैस रात, दान लाग छन, भीत (भात, खेन, सुत, गात और दातका छोड ), ४ ऊकारात संशाय, जीम बाल दास, व्यालु, माड ( श्रास् , अ ह्यू, स्ताह् , देसुकी ठे।इ), ५ बतुम्बारा न म श्राप, नीसे सरसा, पडाऊ दीकी (केरि, गेह के छै।ड), ६ मकारान सञ्चाप, औं से प्यास, मिठाम, राम, माम (निकास और कासवा छोड) 'हर'नशे अगर न सहाए, जैने लट, मार, दीह, जमक पुकार, (खेल, नाच मेल विगाड, बोल सीर उतार को छोट) और ८ जिन माय्याचक सञ्जालीक अन्तम ट, घट या हट होता है, जैसे मन्डट, सतावट धरगहर आदि ।

जिन उर्दु प्रव्हों के वातमें 'बाद' होता है, में अकसर पु लिहु होन है जैस गुजार जुलार, नवार क्रांव (परतु गराव, मिहराज, किताब कमलाव, लाज, स्त्रीलिह ह ) तिनक बातम 'बार' या 'आन होता, वे मा पुलिह हैं, जैसे वानार, इक्टार इश्तिहार, इनकार, सकान ( दुरान, सरकार, नकरारको छै।इ )।

दशारा त उर्दे मायबांचक सञ्चाप स्नालिह होती ह जैस, गरीबी, गरमी सरदा, बीमारी चाराकी, तैवारी नवाथी । इसर सिया शकारान्त ( ताश, होशको छांड ), सभाराम्य (शहरवत, चक्त, तनन, दृक्ष्तवत, बदोबस्त, दरधनको छोड ) जीर बाकारान्त उट्टीम झाए (सिर्फी श्माका छै।ड ) भी खीलिह है ।

थवन कारक, कार अवस्त, समाम आहिका जित्र

रण इही सब शब्दोमें सविस्तार लिला जा चुका है, इस कारण यहा अनका विवरण नहीं किया गया।

विशेष विवरण व्याररण शब्दमें देखी।

हिन्दी साहित्य -हि दी भाषाका साहित्य।

हिन्दीभाषा देखे। ।

उत्तरमारतक विस्तृत और त्रिशाल भूखदर्म विगत हवार बचा स प्रवृत्तित हिन्दी भाषाका साहित्व भारतको जातीय और राष्ट्रीय माशामी, भाकाक्षामी भीर स्थितियो की आननेका अद्वितीय साधन द । अपनी विज्ञालता. विस्तार और व्यापकताके कारण ही नहा . भारतको सम्बन्ध और संस्कृति प्रस्पराको रक्षाके करने क कारण भी हिन्दी साहित्यकी महिमा कीर महत्त्र अवार है। मानव हटदक सत्य शिव सादर की विभिायञ्चनाक िये और भारतक जातीय जीवनकी अभिव्यक्ति के निये हिन्दी साहित्यक प्रयास स्तृत्य और गई णाय है। भारत का प्राचीन आर्थसम्बना और आर्थस स्मृति हिन्दी साहित्यके नवीन वस्त्राभुषण धारण कर प्रयोग र ग रूप म विकसित हुई है और फ़ली फली है। अपने परिवर्शन शोल और गतिशील जीउनका प्रतिधित देख कर बाज भा सम्यूण उत्तरावधना विभाल जनसमूह दिग्दी साहित्य का जैय स्वीकार करता है।

गरतीय माहित्यशी मूल रागिणी समृह मुखी हैं, इस तध्यको सदैत याद रखना चाहिये । हिन्दो साहित्य भो इसी परम्पराका पालन करता है । दशकालकी स्थितिक बनस्य जनमानी वित्तरतिका अतिवि व हिन्दामें बादि कालस हो मिलता है। समृदकी ध्यनि जब जब बदली है-साहित्यमें भी परिवरात हुआ है। इस दृष्टिमें विद्वानीत हि दो साहित्यको प्रारम्भसे अद तक चार वालेग्रं विभक्त क्यि है।

(१) बीरगाधा कार १०५०से १४०० तक। (२) मिक्काल १४००से १७०० तर । (३) रानिकाल १७००मे १८५० तक ।

(४) गद्यकाल र्द ∘स अव तक।

निश्चय ही ये निधियाँ च्योतिय अध्या गणितकी निधियोंकी तरह नितात सकाट्य नहीं है, फिर भी

Vol 111 8

हिन्दी साहित्यदे सामान्य विवेचनमे वे सामान्यतः विद्वाना द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

## वीरगाथाफाल ।

वह युग घोर राजनीतिक हलचल तथा अशांतिका था। भारतके सिन्ध आहि पश्चिमीय प्रदेशों पर अरवींक आक्रमण नो बहुत पहिलेमें प्रारंभ हो चुके थे और एक विरत्त भूगांग पर उनका आधिपत्य भी बहुत कुछ रथाया रंतियं प्रतिष्ठित हो चुका था, परम्तु पीछे समरत उत्तरावध विदेशियों से पाराकान्त होने लगा ऑर मुसलमानों की विजयवैजयन्ती लाहीर, देहली, मुलतान तथा अजमर आदिमे फहराने लगी। महमूद गहनवीके आक्रमणों का यही युग था और प्रहाबुद्दीन मुह्मपद गोरी ने भी इसी कालमें भारत-विजयके लिये प्रयत्न किये थे। पहिले तो इम देश पर चिदेशियों के शासमण, स्थायी अधिकार प्रभा करके शासन करनेके उद्देश्यसे नहीं, नेवल यहाँकी अतुल सम्पत्ति लट ले जानेकी हच्छाने हुआ दरने थे। महसूद गजनवाने इस्रो आजयसे सत्तरह वार चढ़ाई की थी और वह देशके विभिन्न स्थानी से विषुत सम्पत्ति हे गया था। परन्तु कुछ समयके उप-रान्त आक्रमणकारियों के लक्ष्यमे परिवर्शन हुआ, वे कुछ तो धर्मप्रचारको इच्छ।से और फुछ यहाँको सुल-समृद्धि-ेगाली अवस्था तथा विपुल घन घान्यसे बाकुए हो कर इस देश पर अधिकार जमानेकी धुनमें लगे। यहांके नाजपूतों ने उनके साथ लोहों लिया और वे उनके प्रपत्नी के। निष्फल करके उन्हें बहुत समय तक पराजित करते रहे, जिससे उनके पेर पहले तो जम नहीं सके, पर धीरे धीरे राजपुत-प्रक्ति अन्तक लहसे श्लीण हाती गई और वंतमे उसे मुस्ळिम शक्तिकं प्रवल वेगकं आगे सिर भ काना पड़ा।

राजनीतिक हलचलके इस भीषण युगाँग देशकी सामाजिक स्विति कितनी जोचनीय हो गई थी, इस पर कम लेग ज्यान देते हैं। जबसे गुन काम्राज्यका अंत हुआ था ऑर देश अनेक छोटे छोटे टुकडोंमे बंट गया था, तबसे हव बढ़ नके अस्थायी राजत्यकालके अतिरिक्त कई शताब्दियों तक सारे देशको एक सुतमे बांधनेका

प्रयत्न हुआ ही नहीं। उलटे गृह-फलहकी निरंतर वृति होती गई और विकासकी नवां, दशवीं नथा स्वारदवीं शनाव्यिमें यह भोषण दोष अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। सयम्बरोमें अपने अपने श्रीय का प्रदर्शन करना एक साधारण वात थी. कभी कभी ना अपना वल दिललाने या मन पहलानेके लिये ही शकारण लटाई छेड दो जातो थी । विष्तवों और युद्धों शादिका यद अनंत क्रम समाजके लिए बहुत ही दाविकर सिङ हुआ। ते। जीवन विभी समय जान-विज्ञानको मूल स्रोत तथा विविध कलाओं का जाविमांयक था, वह जविद्यांघकारमें पड कर शतेक अधिविश्वामांका केन्द्र वन गया। जी ने।ग शासमुद्रकी क्षितीशैंकि माम्राज्यमे सुख समृद्रि-पूर्वक सुमय विताते थे, ये अपनी रक्षा तक पर सकनेमें शममर्था है। गरे। सामनाध पर मुमलमनीके आक्रमणका व्रतिकार न कर मन्दिरमें छिपे रहना और अनंगपालकं हाथीके संवोगनन पोछे घुम पडने पर सारी सेनाका आग खड़ा होना दिन्दुओंके तत्काक्षीन चरम पतनका सचक है। यद्यपि अन्य रचानोंमें प्रवल वीरता प्रदर्शित करनेके अनेक ऐतिहासिक उहाँ व मिछते हैं, परन्तु फिर भा जा समोज अपना भला पुरा तक पहिचाननेमें अस-मर्थ हो जाता है और जा सपन विलासो तथा अट्टरगी शासकीक ही हाथींका पुनला वन जाता है उसका क्ट्याण कव तक है। सकता है। फल यह हुआ, कि साधारण जनता तो तरकालीन नुप्तियोंका बाह्मार्पण यासी गई और अपरिणामद्शों नृपतियोंने बरम ही बैर तथा फूटके बीज बे।ए जिनका कट्ट फल देश तथा जाति-के। अब तक भागना पड रहा है।

देशकं जिस भूभागमें जिस समय ऐसी अशांति
तथा अंधकारका साम्राज्य छाया हुआ था, उसी भूगागमें लगभग उसी समय अपमं ग्राभावाओं से उत्पन्त
हो कर हिन्दी-साहित्य अपना शैजानकाल व्यतीत कर नहा
था। हिन्दीको इस शैजानावस्थामें देशको जैसी स्थिति
थी, उसीके अनुरूप उसका साहित्य भी विकसित हुआ।
भीपण हलचल तथा घोर अशांतिके उस शुगमें वोर
गाथाओं की हो रचना संभव थी, साहित्यकी सर्वतीसुखी उन्तति उस कालमें हो हो नहीं सकती थी। यह

तो साधारण बान है, कि निस समय बाई द्रंग लडा हो।

में व्यवन रहता है और निस कालमें युद्धकों हो ध्यति
प्रधान करमें ध्यास रहतों है, उस कालमें योगेरणामिनी
कविनाओं को हो। मूज देश भरमें सुनाई पहली है।
इस समय पह तो अप्य प्रकारको रचाप होता हो
नहीं जोए जो धोडो बहुन होतो भा है, वे सुरामन के
रह सक्षमें कारण जीवा हो बालक्ष लिन हो जाता है।
दिन्हों का यादि युगमें जो क्यल यारसकी क्रिताप मिलतों है, उसका यहा कारण है।

यदा इस दानका भी उहाँच कर देना आप्रश्यक होगा कि तत्राञीन कतिताको रचना रामामाक माध्रवमें ही हुई, अनः उसमे राजाश्रिन विधिताकी प्रायः सभी विशेषनाव मिलती है । यथि उस कारके राजाओंकी नाति देशके लिये दितकर नहां थीं। मीर उनक पारस्वरिक विद्वीच नथा संघव से जा गणि प्रकालित हाँ, उमा देशकी स्वतन्त्रताको भस्त करक ही मास छिया, तथापि रानाध्यन कविया की वाणी अपने स्वाधिती के कीनि क्यनमें कभी क दित नहीं हह। उसहा यह कार्य दरावर होता रहा। साराश यह ई, कि उस समयक कृति आया राजाओंको प्रसन्न रखने और उनक प्रतिका अध समर्थन करना ही अपने जावनशे माध बता समक्ष बैठे थे। देशको स्वित और मविध्वकी बोट उनका ध्यान दी न था । तिस समय कविवाकी पैनी होत अवस्था है। जाती है और जिस समय परिता म उद्य आदणिका समावित नहीं होता उस समय देन भीर जातिकी पेमी दुईंगा अपस्यम्मापी है। जाती है। हिन्दीक बादियगम अधिकात येल ही कवि हुए जिहें समाजका संघटित तथा सुव्यवस्थित कर उसे विदेशीय बाक्यवणाने रहा धरनेमं समध बनानेशी उननी चिता नहीं भी भितना अपन अध्ययदाताओं नी प्रशासा हारा स्थाध साधन करन की थो । यही कारण है कि ा जपच द औस नृपतियोकी काल्पनिक धीरगाधाप रचन थाले कवि गा हर पर सच्चे चीरो की पवित्र गाथाय उस पाउमें लिखी ही नहीं गई और यदि लिखी भी गई हो ती स्व उनका पता नहा है।

दन राजातित कवियोको रचनाओं सं म ने। इतिहास

सम्बन घटनावा का हो अधिम उन्हेख मिलता है और न उद्य प्रकारके कप्रिटरका हा उग्मेय पाया जाता है।यह ता उस युगका रचनाए अब अपने मूल क्यमें मिलती ही नहीं और जै। अठ मिलती मी है, उनमें पेतिहासिक तथ्यो स बहुत कुछ विभिन्नता पाइ जानी है। जी विचि अवने सधिवनियेश्या प्रमान करोक लिये हो रसनाप वरेगा उस बहुत कुछ इतिज्ञुत्तको भवदेलना करनी पडोगी, साथ ही उनकी छतियामें हृदयके सन्चे मानाका ममान दानेक कारण उच्च कोटिक कविन्वका स्पूरण न है। सके गा । जहां के बल प्रशंसा करना हा उद्देश रह आना है, वहा इतिहासकी ओरसे द्वार हटा लेगी पहती हैं और मजाजासीयणालिनी प्रतिमात्री एक स काण क्षेत्रमें आवद करना पहला है। इसी सकीण श्रेतमें वहती बहती का व्य घारा परम्परागत हो गई निससे माट चारणाकी जायिका ता चलतो रही पर क्षिताके उच लक्ष्यका विश्वरण हो गया। पुरानी रचनाओं में थोडा बहुत परिवर्त्तन करके और उस नवीन स्वमं सुना कर राज सम्मान पानेको जा प्रयथा चारणे।में चली अससे कविता ता कह्य मृष्ट हा भी गई, साथ ही अनेक पेतिहासक विवरणाहा लेष मी डा गवा। प्रथाम क्षेत्र इनते अधिक कट चले कि ने मुलसे भी अधिक हो गये और मुख्का पवा खगना भी असमय नहां ता कटिन अवश्य हा गया। वदि इस क्याचाना सत्त हि हाके मक्त कविधानी ज्यासे न ही गया है।ता और क्विताका सम्यक्ताता श्रयम इट दर जासमृहको हार्दिक प्रतिमे न हो जाता. नो अब तक हि दो कविताकी कितनी अधिगति है। एड हातो, इसका सहजमे अनुमान किया पा सकता है।इस युगके विविक्ती रचनाओं में जहां तहा मधी राष्ट्रीय माधाको भी माजह इस पहती है। देशानरायस प्रेरित हो कर देशके शत औं का स्थामना करनके निधे है आपने आश्रवशताओं शे बेयन अपनी व जी हारा श्रीत्साहित ही नहीं करने थे, यस्त समय पड़ने पर स्थय तलकार हायमें छे कर मैदानमें कृद पडते थे और इस प्रकार तस्यार नथा करम दानाका चलातेकी भवनी कशलताका परिचय वृते थे। कभी कभी थे कवि दशके अ तर्शिहोहसे सहायक है। कर बाजीका दुरुपयोग भी करने थे, पर यह

उस कालको एक ऐसा न्यापक विशेषता थी, कि कविगण उससे सर्वथा मुक्त नहीं हो सक्ते थे।

उस युगको कवियोंमें उद्य कोटिको कवित्यकी कलक भी मिलती है। यद्यपि जीवनको शनेक शंगोकी व्यापक तथा गंभीर व्याप्या तत्कालीन कवितामें नहीं । पाई जाती, पर उन्होंन अपनी एतियोमें वीरोंको चरित्र- चिल्लणमें नई नई रमणीय उद्भावनाओं तथा अनेक वोमल स्किवोको सुंदर समावेश किया है। इस काल के कवियोंका युद्धवर्णन इतना मर्भएपशों तथा सजीव । हुआ है, कि उनके सामने पीछेको कवियोंकी अनु- प्रासगर्भित किन्तु निजी व रचनाएं नकल सो जान पहती है।

हिन्दीमे बीर गाथावं दे। क्षेमें मिलती हैं — कुछ तो प्रवन्ध कार्योके कामे और कुछ बीरगीतिके क्ष्यमें। प्रवन्धके क्ष्यमे बीर-कविता करनेकी प्रणाली प्राया सभी साहित्यों विरकालसे चलो आ रही है।

वृष्धीराजरासी-पृथ्वीराजरासी समस्त वीरगाथा युगकी सबसं अधिक महरवपूर्ण रचना है। उस कालकी जितनी स्पष्ट फलक इस एक प्रथम मिलनी है, उतनी दूसरे अनेक प्रधीमें नदीं मिलती। छंदाका जितना विस्तार तथा भाषाका जितना साहित्यिक सं। प्रय इसमे मिलता है, जन्यत उसका अल्याश भी नहीं दिलाई देता। पूरी जीवन गाथा होनेके कारण इसमे चीरगीतोंकी सी संकीणेता तथा वर्णनेंकी एकक्षपता नहीं आने पाई है, वरन नवीनता-समन्वित कथानकांकी ही इसमें अधिकता है। यद्यपि 'रामचरिनमानस' अथवा 'पद्मावत'की भांति इसमें भावोंकी गहनता तथा अभिनव करूपनाओंकी प्रसु-रता उतनी अधिक नहीं हैं, परन्तु इस प्रथमें वीरभावों-की वडी सुन्दर अभिष्यक्ति हुई है और कहीं कहीं कोमल कलपनाओं तथा मनाहारिणी उक्तियो से इसमें अपूर्व काव्य चमरकार भा गया है। रसात्मकताके विचारसे उसकी गणना हिन्दीके थे। इसे उत्कृष्ट काव्य प्रन्थें। में हो सकती है। भाषाकी प्राचीनताके कारण यह प्रंथ अब साधारण जनताक लिपे दुक्द हो गया है। अन्यथा राष्ट्री-त्थानके इस युगर्ने पृथ्वीराजरासे।की उपयोगिता बहुत अधिक हो सकतो थी।

चीर-गाथा-बालके प्रशंच काव्योंके रचियाओं । मह केदारका जिसने जयचंद्रकाश, मधुकरका जिसने जय-मयंकजसचिन्द्रका, सारंगधरका जिसने द्रानीर काव्य बार नहासिंद्रका जिसने विजयपालरासी लिखा है, उल्लेख मिलता हैं, जिससे यह प्रशांशित होता है, कि इस प्रकारके काञ्चोकी परमारा बहुत दिनों नक चली थी, पर राजवृतानमें इस प्रशास्त्री प्राचीन पुस्तकाकी खेला न होने तथा अने क प्रस्थाक उनके मारिकों के मोह, अविवेक अधवा अदूरदर्शिनाक कारण अधिरी कोठिरियों व द पडे रहनेके कारण इस परंपराका पूरा पूरा इतिहास उपस्थित करनेको सामग्रोठा सर्वथा। अभाव हो रहा है। गार्हणह—कुछ विद्वानीते हमें चंद्यरद्दिश्त पृथ्वीराज रासा प्रथका हो एक गएड बनलाया है और उस द्रष्टिस इसे स्वतंत्र प्रथकं रूपमें ब्रह्म नहीं किया है, परन्तु यह वात ठीक नहीं ज्ञान पटनी । प्रथ्वीराजरात्मा तथा अप्टर-खएडमें सबसे प्रधान भेट यह हैं, कि पहि हा प्रध दिल्ली-के अधिपति पृथ्वीराजकं दरवारी कविका लिए। होनेकं कारण उसके कृत्योंकी बहुत अधिक उत्कर्ण प्रदान करता हैं, पर'तु आरुद्धण्डमें यह बात नहीं पाई जाती। इस वीर गीनमें न तो पृथ्वीराजके चरित्रकी प्रधानना और न उसकी बीर कृतियों की प्रशंसा है। ऐसा ब्रमुमान किया जाता है, कि यह प्रथ प्राचीनस्पर्म जगनिकका लिए। हुआ था जो महीवेके चंदेल-शासक परमालके दरवारमे रहता था । यह चंदेल-गामक पृथ्वीराजका समकालीन और करनोजके अधिपति। जयचंदका वित्र तथा सामंत था।

इस पुन्तकमें प्रधानता आन्हा और उदल (उद्यसिंह)
नामक चीर श्रतियों तथा साधारणतः उनके अनेक भाइपों
और फुटु दिवयों की चीर-गाधाएं हैं। आहहा और उदल
वनाफर शांलाके श्रतियों के बणज थे और महावेके
तत्कालीन चंदेल अधिपति परमालके सामंदी तथा सेनापतियों में थे। यद्यपि परमाल अशक तथा भीर शासक था
परन्तु उसकी स्त्री महहना अपने चीर सामंतें की सहायतासे कई वार पृथ्वीराज तकके आक्रमणाको विफल करनेमें समर्थ हुई थो। आहहा, उदल, लाखन, सुलखे आदि
वीर स्नाताओं की धाक तत्कालीन छोटे छोटे राज्यों पर

तो थी हो, क्योज जैस चिम्तृत साम्रान्यका अधिपति पयचन्द्रभी उपनी चीरताक सामे सिर महनाता था। शास्त्रकाएडक चीर गीर्नामें इन्हा चीर माताओं के अनह विवाही तथा प्रायः बावन लडाइये। का वणन है। उस समयशी कुछ पैसी स्थिति हो गई थी कि प्रत्येश विवाह में बोर श्रुब्रियाके लिपे अपनी बीरनाका पदर्शन करना आवण्यक द्वीता था और क्रवांपस्त्रमालाकी पराजित करने पर हो बाद कायासे विवाद करनहा अधिकार मिलता था। यथि इस पुस्तकमें युद्धीका चितना विभाव द्वाप प्रदक्षित किया गया है, उसमें बहुत इन्ड गतिशयांकि भी है। यरन्तु यह विश्वित है कि महोदेक इन भीर सहारीन सफलतापूर्वक सतेक युद्ध किये थे शीर उनमें जिल्लावी हो कर उन्हों ने शातकस्थाका अवन्यण भी कियाधा। पुस्तकक अतमे अत्यात करण उपन्धित होता है। सब बीर बन फर युद्धमें मार जात है उनकी शानिया सती होनेक लिये शानिकी प्रारण रेता हैं और बचे हुए सपल दो व्यक्ति आरहा और उसका पुत्र रादल गृह परित्याग कर, किसी कलरी वनमं जा वसते हैं। इस क्जरीयतका ठोक ठीक पता अमी तक नहीं लग सका है। यह केरह किनकियत स्थान ज्ञान पहला है निमसे निर्शनता तथा साधकारकी स्थलता है।तो है।

इस यार गीतमें शनेन मुखी ना वर्णन वहुन हुछ यह हा प्रशासने हुना है, साथ हं। इसमें अनेक भीगीलिन समुद्धिया भी पार जानों हैं, पर मु साधारण पाइनेक समुद्धिया भी पार जानों हैं, पर मु साधारण पाइनेक लिये इसक नणनों वहा आकर्षण है। वर्षात इसमें माहिरियन गुणाने ने बहुत हुए स्पृत्ता पार नाता है, पर दस्त भारते आप सभी मरशोमें इसन मा प्रवार है। इस म विणत सुद्धों की भयाननता यगिय बहुत हुए वहा चर्चा कर शहून नी गई है, पर तु सुद्ध अवश्य हुए थे और उनमें बीर बनाफरों नी अनेक बार निजय भी हुई थी। यगिय जानिक हम आहद्धावल अब अवन पूर्व स्वीत नाता भारते हैं। साथ नी स्वार सिक्ता और इसके आधुरिक सहस्र होगी मायानी गयानाता तथा पर नामों ना प्रतेष पर यह हो हिस्स हिंदी पर स्वार हो सिक्ता है। सिक्ता विष पर महद्वायूर्ण रचना है।

यभीर खुमरी-जिस प्रकार चद दरदाद स्नादि वीरगाया कारीकी रचनामं तरकाशीन दि द प्रतीरृत्तिका परिचय मिलता है और हिन्दुमों के राभदरवारीकी अवस्थाका विश्वात होता है, उसी प्रशार अमीर गुमरीकी रचनाओं में इम मुस्रण्यानाके उन मनोबादीकी फलक पाते हैं जी उनके इस दग्री बा कर वस ज्ञानके उपरान्त यदाकी परिस्थितिस प्रभावान्त्रित हा कर तथा यहानी आजश्य वनाओं का प्र्यान रख पर उत्पन्न हुए थे। इस विवार म यद्यवि हम सुमरेकी कृतियेवां साधारण जनताकी चित्तवस्थिमारी छाप नहा पाते परत तत्रालीन विधित स परिचित हानेब लिये हमं उनको उपयोगिता गवर्य स्बोहन करनी पहेंगी। मापाक विकाशका दृष्टिने ग्यसरै।की मसनविधा तथा पन्तिधाना और भी अपिक महर्ग है । गुमरी द्वारा प्रयुक्त कही वेलोक शुद्ध भार ताय म्वहामें अरव बीर पारमंत्रे शादीका भरमार कर क बाज क्लक एलिम उर्दे ये। उने नाले जब बाधुनिक हि दोको बहुँसे उत्पात बनलाने लगते हैं, तब उनके भ्रम निपारणाधा गुमरोकी रचनाओंका जा सहारा हेना पडना है यह तो है ही. मारतीय मापा प्रास्त्र वह अग का पूर्तिके लिये उपकरण वन कर महायना देनेसे सी उनकी कृतियाने कम काम नहीं किया है।

पर तु खुसराहा कविनाहा वास्त्रविह रहस्य समकाने क लिये हमका सरकालीन दलाजा पर भी ध्यान देना हागा । उनकी कुछ रचनाय पारसीय और कुछ हिन्दीय पाइ नाती है और इछ रचनाशीमें मित्रित भाषाचा प्रदेश दिखाइ देता है। जब हम उस समयकी वास्तक्ला और स्योतकला पर ध्यान इते इ तो उत्तर्म दिन्द्र और मुस्यत मान बादर्श का मेल पाने हैं। ऐसा जान पहता है, कि उस समय दि"दू मुमलमानामें परम्पर बहुत कुछ बादान प्रदान प्रारम्भ हो गया था। यद्यपि साहित्यमें हिन्दीक वीरमाधाकाल तक अपनी पूर्व परस्पराका परिस्थाम न्हीं पाया जाता, परन्तु यहाका भाषामं बहत क्रछ विद्रशीय बाद बाने लगे थे। अभीर सुमरेगे अपना 'पाण्डिवारा" कीय तस्यार करक भाषाक जादान प्रदानमें बहुत वडा सहायता प्रदु चाई थी। उसके कुछ काल उपराग्त माहित्यमं भाषाका आदान प्रदान भी आर भ हुना। इस प्रकार हम खुलरोकी कविनामें थन प्रानीनमा बहुन कुछ पूर्वामाम पाने है ।

|   |   |          |   |   |       | • |  |
|---|---|----------|---|---|-------|---|--|
|   |   |          |   |   |       |   |  |
|   |   |          |   |   |       |   |  |
|   |   |          |   |   |       |   |  |
|   |   |          |   |   |       |   |  |
|   |   |          |   |   | 4     |   |  |
|   |   |          |   |   |       | , |  |
| ( |   |          |   |   |       |   |  |
|   |   |          |   |   |       |   |  |
|   |   |          |   |   |       |   |  |
|   |   |          |   | • |       |   |  |
|   | ٠ | <b>V</b> | ı |   | ~ v v |   |  |

भिन्तमां चल पडा । रामानन्दने बारह जिप्सीमे से इन्ड इस मार्गके प्रजन्नेनम प्रजन्त हुए जिनमंने क्योर प्रमुख थे। रोवर्गे मेना पन्ना, मजान द, वीवा और दिशम थे पर तु उत्तका उनना प्रभाव न पडा जिनना क्योरका।

मुमलमानो के आगमनमे हिन्दू समाज पर वर श्रीर प्रभाग पड़ा। पन्दन्ति हुएडा इप्टिंग उप्पेण । गया। उ तुंग देखा कि मुमन्यानामे द्विणों और शूटोंका भेद नहीं है। सहयमी होने के कारण ये सब पक है, उन व्ययसायने उनमें की हो भेद नहीं आगा है न उपसे पान है। सहयमी होने के कारण ये सब पक है, उन व्ययसायने उनमें की हा भेद नहीं आगा है न उपसे पत्र हो हो से सह पान हो है। सन्दर्भ हैं हमें में सह प्रभा हिए हुए यूटों में से कुछ पेल महामा निक्छे जि होने महुग्योको पक्ता ट्वोपित क्याका हिन सह सामा निवाद हिया। इस नवीहियत गित्र त्यां सिमान्त्र होने कराण हि हुस्साज प्रचलित सेद साम जिल्ला होने करा। रामान्द्र जीन देश कि मिक्स माग सेत हियो। नामदेश द्वी दिस चता।, दाष्ट्र घुनिया, क्योर खुलाहा भादि सामाजकी नोगो श्रेणोके हा थे पर उनका नाम आज तक आहरस लिया जाता है।

शह माहित्यिक द्वांष्ट्रमें देखने पर भी हम सास करिया का एक बिशेष स्थान पान हैं। यह दोक है कि विहासे . शीर बग्रव शादिको सो मापाको प्रातन्ताका श्रीमान य विविन्हीं कर सकते और न सर श्रेलसाको सरमना थोर धावरता हो इनहीं रूपितार्म पाई नाती है। जायसा ने प्रकृतिक नाना सर्वाक साथ यपने हृदयको जैसा एक रुपना दिलायों है अतेक निर्माण स्तक्षि उतनो मक्लामे बदारी दिखा सके। यह सबहीते हुए भी रन बविवींका स्थान हिन्दीमान्टियमं बटव त उटक्षपूर्ण तथा उच्च समभा जावगा । भाषाकी प्राजलना कम होते हुए भी उसमें प्रभाजीत्यादकता बहुत है भी उनका वीयनास मानामं ब्यावशताकी बहुत कुछ नमी हो आती है। उनक सदशामें जा महत्ता है उनके अवदेशीमें जा उदारता है, उ की सारी उक्तियामें की ममाबादपादकता धै, वह निश्वय हो उद्य कोरिको है। कबिता के लिय उद्धान कविता नहा का है।

अवहम कुछ प्रमिद्ध प्रसिद्ध सत क्षत्रियों की धैय

तिक विशेषाओं का संभीतमं उटकेल करते हैं।

अव तक अञ्चल जानेल अञ्चलार मन्यतम करीर
दानका जान सं नत् १४५६ और सुन्यु सं वत् १४७५
माना जाना है। यद्यपि निश्चपूर्वक नहीं कहा जा
सकता, किर भी सब बाना पर जिनार करनेल इस मनक दोक होनेकी अधिक संभाजना है कि ये ब्राह्मणी या किसी हिंदू क्षीके गर्मों सं उटला और मुमलमान परि
गरमें जानिन पानिन हुए। कहानिन जनकावाजना मन्यतमं



क्त्रीर ।

धे जहाम अ तकालक कुछ पहने उन्द्र पुता मगहर जाना पड़ा हो । अभिन्न क्यामी रामान उक्ते हैं होने अपना मुख्यभीकार किया था । कुछ लेग्गोका यहभी मन है कि उनके मुख्य शिव तकी नामक के हैं सुकी मुक्तेमान एकीर थे । धर्मदाम और सुरत गोवाल नामक उनका दें। खेले हुए । क्योरकी मृत्युक पोठे पर्मदासन उन्तोम गढ़म क्योरप धकी पह अलग जाला खलाह और सुरत गेवाल काजीवाली जालाका गढ़ाक सचिकारो हुए। हतीरके साथ प्रायः लेहिका नाम भी विधा जाता है। सम्बद्धः लेहि उनकी पद्मो और कमल उनका पुर था।

क्षार बहुश्रुत थे। उन्हीं सन्तांगते वेशान, उप-निषदी और पीराणिक पथा वे दा थे। हा हान हो गया था, परन्त वेदेकि। उन्हें गुह्य भी हान नहीं था। पर्वाप-बास सरल जापन के पश्चपानी नथा शिंद साथे खन्धेक थे। उन्होंने सम्बोधी पत्नी विद्या की है।

देंने क्योरन जीवन संसारसे द्वार नहां हुना था, चर्म ने उनका पान्य भी सावारण कोहिसे द्वांचा है। क्ष्मीरनास छन्द्रणायमें अन्तित थे, यहां नहां है वे दोहों का भी विश्वहर्षी तमाद पर न चढा सके। माद्याओं के घट घट जीनेना चिना उनके लिए स्वर्थ भी परस्तु स्मान ही क्षीरमें प्रतिमा थी, मीरिंद्रना थी।

वदीरती भाषाता निर्णय दशना हेढी सीर १, धीर्माट यह रिल्ली १। वर्षपकी रसनामे पर भाषणीर प्रत्य मिलने विपशन्तु वाषण्या निर्णय प्रायः प्राप्तीने नदा होता।

्वीर एक लिसे नहीं थे, दमीने उन पर पाहर। प्रमण्य बहुत लिखिक पर्छ । भाषा और व्याहरणशी निगरना अनी नहीं मिलती। यह भी संगर ४ हि उन्होंने जान-अम्ह कर अनेक प्रास्तीने प्रार्देशी प्रभीम दिया हो।

कदीर ही दिन्हों के सहां वधन रहर प्रादी किन हुत। सभी सत कवियाने थांडा बहुन रहर बचार मिलता है, पर उनका पाय । उशेप कर अवीर का ही अगी है। बंगला-के वर्तामन कवीन्द्र रबीन्द्र हो भी प्रशीर का अग स्वीकार परना पड़ेगा। दिन्हों भी वर्तामान प्राप्य पर्गातने भी प्रवीरके रहस्यवाद की छाए देख पड़नी हैं।

मबीर पर्ने हुए जानी थे। उनका जान पोथियाकी नकल नहीं था और न यह सुनी सुनाई चानां का चैमेल भांडार ही था। पढ़े लिसी नो चे थे नहीं, परस्तु सहसंगम भी जो बानं मालूम हुई उन्हें चे अपनी विचारधारां के हारा मानिसक पाचन मर्चथा अपनी ही वना लेनेरा प्रयक्ष करने थे। कवीर वेसी।

गुरु नानक-प्रशिष्ठ निष्यल सम्प्रदायके संर्थापक तथा । प्रथम गुरु नानककी जातिके स्त्ती थे। इनके पिना काल्युनस्य

राती लाहीरके निवासी थे। इन्होंने प्रास्काते थैवाहिक लीवन श्वतीन किया था लीड इन्हों श्रीचन्ड लीड लश्नीमन्ड् नामके ले कुन भी हुए थे। सुन नान्डने यह चाड छोड़ कर जब संख्यान प्रहल किया, यब कहा लागा है कि उनकी भेट महान्ता कवीरते हों थी। व सीरले उपहिंगें-का उन यह विशेष प्रसाय पणा शाः। उनके प्रथ्य स्वाहर्षे भवीरती पाणा सी समुद्देश है। शानवाले पञ्चले विचासी थे लीड पजाब सुम्हणमानीला प्रभाव केन्द्र भः। इन्हाना भर्म सीड हिन्दू पर्में के मां शर्वक कारण पहार्थम जो सम्हान पीलनेकी सायानुत थी, मानकाति उसे दृह करनेका समान प्रयास किया। उनकी पाणीम दिन्दू भीड़ सुमन्नमान विवासको सेन्द्र प्रश्नीनोय कीर्तिंग दुन्ह है।



गुरु नान ।

कवीरकी ही भांति नानक मां अधिक पढ़े निरंद नहीं थे, पर साधुओं के लंकां तथा पर्यटनके अनुभवतं नानकके उपदेशों में एक प्रकारको विशेष प्रतिमा नथा प्रभा घोरनादम्ता गाई जानी है। यह ठीक है कि काव्यक्ती प्रक्षिप्र दृष्टिमे नानक्की किया। साधारण कोटिकी ही समन्दी जायगी, परानु कलामें जो स्वाभाजिकता तथा तीव्रना वयेश्विन होनी है, नानकर्म उमकी कभी नहीं है। नानक्के पद मिसद सिक्त 'प्रय साहद'में एक्त किये गये हैं। यह प्रथ सिक्नो का धर्मप्र'ध है और बत्य'न पुष्य दृष्टिमे देला जाता है। नानक देखे।।

दीरू—सादृश्यालका चन्मस वत् १६०१मं गुजरातके बहमदाबाद गोमक स्थानमें बनलाया जाता है। इनकी जातिका डोक ठीक पेना नहीं चलता। इन्न्य लेगा इ दे प्राप्तण बनलाने हैं जीर कुन्न इ दें मोचो वा धुनिया मानने हैं। सम्मचना ये नोचो जानिके हो थे। ये स्वहना क्वीरफें ित्य तो नहीं थे। यर शहोन अपने समी



दादू दयाम ।

निर्द्धाती को क्वोरसे हो प्रदण किया है। बादूका एक अनग सम्प्रशय चला था और जब भी अनेक दादूर्वयो पाये जान हो। इनको सुम्यु जयपुर ब्रान्तक स्टर्मान अराने भी वहाडो चोनक स्वानमें हुई थो और यही स्वान अर तक बादूव थियोका सुव्य कह बवा हुमा है।

बादूका प्रचारक्षेत्र बश्चिकतर राजपूनाना तथा उसके बास वासका प्रात था। यनः उनक उपदेशो की भाषार्ग रान्तरधानाना पुट पाया जाना है। सत कवियोनी माति बादूने मी साफिया तथा पद बादि कहें हैं जिनमें सन्गुरुकी महिमा, श्वरणी व्यापनता, जाति पातिकी अवदेशना आदिक उपरेग दिये गये हैं। इनके वाणोमें कवीरकी घाणोसे सरमता तथा तरम अधिक है, ययि वे कवीरके समान प्रतिभागाली नहीं थे। कवीर तक प्रति प्रति थे, जाना उन्हें ताफिक की सा वे अदित की प्रति पर करनी पड़ी थो, पर तु दांडूने हृदयको सच्ची अनुस्तिये। कही भी पर तु हो हो हिसके समा प्रति भा कि की स्था अनुस्तिये। कही अधिक पर तु हो हो हिसके सम्मा प्रति भा स्था अनुस्तिये। कही अधिक पर तु हो हो हो हो स्था अनुस्तिये। कही आधिक पत्र विवास करनी पड़ी आप सम्मकाल सत कवियोमं थे पटे लिले जान पड़ने ही। दाहू दशाव देणा।

मलुक्दाम भीरहुजैबक समझालेत निर्मुण भक्त-क्विया "अजगर करें न चाकरो प छो करें न काम ' माला प्रिस्त दोई। इ हो की स्थान है। इनको भाषा साथा रण सत कवियो को खोदा। अधिक मुद्र भीर सक्टा होनों थी और इनकी छन्ते का भी झान था। रन्तकान नथा शानीय नाम है इनकी हो युक्तक प्रसिद्ध हैं जिनमं देराय तथा भेम आदिकी मेनोहर याणी व्यक्त को गई है। एक सी साठ वर्षकी सक्टस्थाम स० १७३६में इनको सृत्यु द्वर थो। चे कष्टा जिला इलाहाबादक निवासी थे।

द्य स त वियोगं सबसे अधिव शिहान् तथा परिवत किं सु स्ट्रास दूप। सु द्रद्याम द्राष्ट्र द्याजकी जिप्य परागरामं थे। इनका अव्ययन विशेष विष्टृत था। इन्होंने काजीमें वो कर जिल्ला प्राप्त की थी। सु द्रद्यामकी माया शुद्ध काष्य भाषा है और उपनी द्याणीनं अनक उपनिषद्दा आदिसे परिपित होनेका पता चण्ता है, पर तु वदीर आदिकी मानि उनमें समायसिद्ध मीलिकता तथा प्रतिमा अधिक नहा थे। इनसे उनका प्रमाय भी त्रिशेष नही पड़ा। सु द्रद्यासके शितरिक सत्तेमं अक्षर जनन्य ध्यशाम, जगतोगन व्यादिक सत्तेमं अक्षर जनन्य ध्यशाम, जगतोग व्यादिक त्याव मीलिया जाता है, साथ ही मुज्यो मादद, गीवि द साहब, भीना माहब, पण्ट्र साहब्द बादि स्रोक सत्त हुय जिल्लोंसे अधिकशाक्ता साहित्य पर व्यद्ध विशेष प्रमाय की स्था। पर तु म तोकी पर इराशो अत नही है। गया शीर व्यूनायिक कर्म वह बरादर चलती रही और स्वस्त तक चली जा रही है।

ययपि माहिन्यिक समीक्षामें निगु"ण स त कविपाका

Vol. XXV 10

उच्चतम स्थान नहीं दिया जाता, पर इससे हम उनके किये हुए उपकार नहीं भृत सकते। सुमलमान और हिंदू



सुन्दरदास ।

संस्कृतियों के उस संघर्ष-कालमें जिस शातिमयी वाणों की आवश्यकता थी, संताने उसी की अभिन्यञ्जना हो। अब भी हिंदी का प्रवान कवियों में कवीर आदिका उच्च स्थान है और प्रचारकी दृष्टिसे तो महात्मा तुलसी दासके वाद इन्हीं का नाम लिया जायगा। इसमें संदेह नहीं कि इस युगमें इन संत महात्म। ओं के कारण हिंदी-सोहित्यका बड़ा उपकार हुआ।

प्रेमगाथ। या सूफी किंव—कि.वीर आदि संतोकी वानी अटपटी हैं। उसमें ब्रह्मकी निराकार उपासनाका उपदेश दिया गया है और वेदों और पुराणोकी निंदा करके एक प्रकारके दंगरहित सरल सदाचारपूर्ण धर्मकी स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। राम और रहीमका एक ठहरा कर हिन्दू तथा मुसलमान मतेंका अद्भुत मेल मिलाया गया है। इसी प्रकार हिंसा और मासमक्षणका खंडन कर नमाज और पूजाका विरोध करके इन संतोने किस मार्गका अनुसरण किया किसका नहीं, यह साधारण जनताकी समफमें नहीं आ सकता था। किर भी कवीर आदिका देणके साधारण जन समुदाय पर जो महान् व्रमाव पड़ा, बह कहने सुननेकी वात नहीं है। वे संत पढ़े लिखे न थे, उनकी भाषामें साहित्यिकता न शी, उनके छंद ऊटपटांग थे तथापि उन्हें जनताने खीकार किया और उनकी विशेष प्रसिद्धि हुई। इसके विषरीत सूफो कवियोके उद्दार अधिकतर शृंखलित और शास्त्रानु-मोदित थे। उनकी भाषां भी खच्छो मंजी हुई थी बोर छंद आदिका भी उन्हें ज्ञान था। इन कवियों की संख्या भी कम न थी! फिर सी यह स्वीकार करना पडता है कि देशमें सको कवियोकी न ना अधिक प्रसिद्धि ही हुई और न उनका अधिक प्रचार ही हुआ। इनमेंसी अनेक कवि तो नामावशेष ही थे और कठिनाईसे उनके प्रत्योको पता लगा है। संभवतः साहित्यिक समाज में भी इन कवियों का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान कभी नहां माना गया । इनकी कविताओं के उदाहरण न तो लक्षण प्रथोंमें मिलने हैं और न धार्मिक संप्रहोंमें ही उन्हें स्थान दिया गया है। संभवतः सुफियांकी रह-स्पेल्मुख भावनाएं इस देशकी जलवायुके उतनी भी अनुकूल नहीं थी जितनो कवीर आदिकी अटपरी और अञ्चयस्थित वाणी थी।

प्रेमाख्यानक सुफी कवियोंकी पर'परा हिन्दीम कुतवनके समयसे चली। कुतवन शेरशाहके विता हुम् न शाहकं आश्रित थे और चिश्ती व शके शेख बुरहानक शिष्य थे। इनके प्रमकान्यका नाम मृगावती है जे। इन्होंने सन् ६०६ हिजरीमे लिखा था। चंद्रनगरके अधि पति गणपतिदेवके राजकुमार तथा कांचननगरको राजकुमारी मृगावतीकी प्रमगाथा इसमें अंकित की गई प्रेममार्गके कष्ट तथा त्याग आदिका वर्णन करने हुए क्रतवनने अज्ञातकी प्राप्तिके कच्छोंका आभास दिया है। सुगावतीके उपरान्त दूसरी प्रेमगाथा मधुमालती लिखी गई जिसकी एक खिएडत प्रति खोजमें मिली है। इसकं रचियता भक्तन वह हो सरस हृदय कवि थे। इन्होने प्रकृतिके दृश्योका वडा ही मर्मस्पर्शी वर्णन िया है और उन दृश्योके द्वारा अव्यक्तको और वडे ही मधुर संकत किए हैं। प्रेमगाथाकारीमें सबसे प्रसिद्ध कवि जायसी हुए जिनका पद्मावत काव्य हिन्दोका एक जग-मगाता रत है। इस काव्यमें कविने पेतिहासिक तथा

कार्डानिक कथानकीक संयोगम वहा ही रोवकता हा दी दे। समें मानव हृद्यके उन सामान्य मायांके विद्रणमें बड़ी ही उदारता तथा सहातुम्तिका परिचय दिया गया है जिनका हुए और जातिकी धवीर्णनाकों से बुद्ध भी सब च नहीं। प्राम्तिक हुरयोंका वर्णन करते हुए विद्रित नामना इननो वह जाती है कि वह अपिन हुरये जानुकी यह निर जन ज्योतिस आमासित पाता और आन द्यितिक कारण उसके साथ तादाहरणका अनुभय करता है। जायसाथ उपरा न उसमान, श्रम नावी, नुर सहममद आदि जनेत में मगायाकार हुय पर प्रामनका सा विश्व कार्य किर हुरें। दिखा गया। सनुस्थायक स सुन्ध स्था स्था कार्य स्था मायाकार हुय पर प्रामनका सा विश्व कार्य किर हिर्म स्था गया। सनुस्थायस्य में सुन्ध सुर आदि मक क्या का स्था स्था स्था स्था स्था स्था

उपर्यं क प्रोमगाधाओं में बहुत सी बात मिछती जुजती ह । यह तो इनहीं स्वना भारती। चरितहा पेशी सर्गंदद शैलीन हो दर पारसाकी मसनविदेशक द ग पर हुई है। जिस अहार पारसी हो ममनिवर्शिमें ईम्बर प्र'ह्ना, सुहम्मद साहदकी स्तुति, तरहालीन राजा को प्रमुक्ता आदि कथार मके पहले होते थे, उसी प्रशास रतमें भी है। प्रेसगाधात्रीको मापा भी प्राया एक सो है। यह मापा अपच प्रातको है। इन प्रेमकी पोरक कवियों का प्रचान केन्द्र आधकी भूमि ही थी। छ दा ने प्रयोगमें भी इस समुदायन कवियो में समानता पार जाती है। सबन प्राय दोही और चै।पाइयामे ही ध शरचना ६१ ही। चे उत्त अवधी सावाके इनने उप युक्त हैं, कि महाक्षित मुलसादामने भी अपने प्रसिद्ध रामचरित्रशतसमें इ.ही छ दा की प्रवेश हिया है। चीवाई छ द तो माना अपनी मानाके लिये ही बनावा गया हो। वर्षेकि अनुभाषा कृतियो न इस छन्द्रका सफलता पूर्वक उपयोग कभी हिया ही नही। मनताकी अनिम बात यह है, हि प्रेमगाधा कार सभी कवि मुसल्मान थे। यक तो यह संप्रदाय ही मुसल्मानाक सुकी मतका छे कर लडा हुमा था। दूतरे दिग्दू कविशे में उमी समयक लगमग सगुणीया मना घल पड़ी और ये जनक भीनर शब्यक्ता रहस्य मय माश्राटकार करनका अपेशा व्यक्तको ही सद इन्छ मानने बीर अरतार क्यमे साम बीर कृणकी नीवन गाथा अक्ति करनेसे प्रश्त हुए । सुमलगान प्रार म मे हा मृतिंद्वेषी थे । जनः उन्हें सुक्तियाकी श्रीताक प्रवादका ज़िश्य सुनीता था।

प्रमेमार्गी सुकी कवियाने प्रमेका वित्रण जिस क्रवर्म किया दें उसमें विदेशीयता ही नहीं है, मारशीय शैलिपेक्स मो प्रभाव है । वस ते। इस देशकी रीतिक बनु मार नायक उतना प्रेमा मुन्न नहा हाना जिननी नाविका हाती है, परन्त जायसी बर्गदने पारसी ही शैनी हा अनुसरण करते हुए नायकको अधिक प्रमी तथा भीम पातकी प्राप्तिके लिपे प्रयत्नशील दिखाया है। वास्त्यमं इन कवियोक्ता भेम इन्वरी मूल था। सकी अपने प्रियतम इध्याको काराना खोके क्यामें करते थे। इसलिय जायसी गादिके भी नायक ने प्रेमको प्रधानता दनी पड़ो । 'परग्तु भारतीय शैलीके अनुसार अस स्व गापिकाचे क्रणक प्रमां लीन, उनक विरहमं स्थाकर बीर उनकी प्राप्तिमं प्रदेशगोल रहती हैं । बास्तवसं यह प्रोम भी अपने शुद्ध रूपमें इध्वरेत्मुल हैं, क्योंकि मारतीय दृष्टिमें एण्ण मगवान् पूरी कलाशीं स्वयनार जगद द्वारक, पे।गी/बर बादि मान जाते हैं, उनके प्रति गे।रिकाओं का ग्रेम परवर्ते प्रति प्रशतिका भ्रेम सतमा जाता है। सुकी कविया पर इस भारतीय शैलीका प्रभाव पड़ा या कीर उन्हान प्रारम्बर्मे नायकको वियनमाकी प्राप्तिके लिख अत्यक्ति प्रयस्तरील दिलाकर ही सतीप नहीं कर लिया, वरन वपस द्वारमे आयिका ( प्रियतमा )के प्रोती दश्र्यको भी दिलाया। इसरी बात यह भी है कि इस उन्न में प्रमक्ती काराना लेक्डियोहारके भीतर ही की जाती है जीर करों अपुदिसे उच्छ कल प्रेमरा नियतण दिया जाता है। राम बीर सोताका श्रेम पैसा ही है। इन्ल सीर गोवियान प्रेममे चेहातिकता आ गह है। पत्त सुपियों के प्रेमकी तरह यह भी बिल्कु क लेकिबादा नहीं है। भारतीय सुफी कवियोने इस देशकी प्रोमास्त्रवराङा निरम्कार नहीं रिया, बनहा प्रेम बहुन कुछ ले। हारे।हार वेपरेडी पर किर भी अस यन नहीं। जायाना का पदुमाउनमे नाथिकाके सतोत्य तथा उत्हट वनियोग मादिका दृश्य दिसा कर अपने मारतीय देतनहा पुरा परि

चय दिया है। इन दो मुख्य वातों के शतिरिक्त प्रेम वर्णनों में बारलील दृश्यों को भर सक वचा कर प्रकृति-के सुरस्य क्यों को चितित कर यहां के प्रेसमार्गी कवियोने अपने काव्यों को भारतीय जलवायुके वहुत कुछ अनुकृल कर दिया है।

स्फी सिद्धान्त के शतुसार अतमे आहमा परमातमा
मे मिल जाता है। इसोलिये उनको कथाओं का
अंत या समाति दुखांत हुई है। आरम्भमें तो यह यात
दनी रही पर आगे चल कर इस संप्रदायके किन यह वात
भूल राये अथवा भारतीय पद्धिका जे। आदर्शवादी थो
अंद जिसके अनुसार दुःखांत नाटक तक नहीं वने, उन
पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उन्हों ने नायक और
नायिकांको भागविलास और सुख चैनमें रख कर हो
अवने प्रत्यकी समासि की है।

सूफी कवियों का प्रेम ईश्वरे।न्मुख था। उन्होंने अपने प्रेम प्रव'शों में यद्यपि लोकिक कथा ही कही है परन्त वह ठोकिक कथा उनकी हृद्यानुभूतिक व्यक्त करनेका साधनमात है। उस कथासे उनका संवंध बहुत घनिष्ठ नहीं है, वही तक है जहां तक वह उनके ईश्वरीनमाल प्रेमके अभिव्यञ्जनमें समर्थ होतो है। स्फियोंका प्रेम डेश्वरके प्रति होना है, परन्तु ईश्वर तो निराकार है. निर्मुण है, अतः अवर्णनीय है। हाँ, उसका आमास देनेके लिए लाकिक कथाओंको सहायता लेनो पड़तो है। पद्मावतको ही कथाको हो लीजिये। उसमें यद्यपि चितौड-के अधिपति रत्नसेन और सिंहलद्वीपकी राजकत्या पद्मावतीकी कथा कही गई है, परनत जायसीने एक स्थान पर स्पष्ट कह दिया ह कि उनकी यह कथा तो रूपक माल है, वास्तनमें वे उस ईश्वरीय प्रोमकी अभि-ध्यक्ति कर रहे हैं जा प्रत्येक साधकके हृद्यमे उत्पन्न होती है और उसे ईश्वरप्राप्तिकी और प्रवृत्त करती है। यही नहीं, जायसीने तो अपने रूपकको और मी खील दिया है और अपनी कथाके विविध प्रसंगी तथा पाली को ईंश्वर प्रेमके विविध अवयवैका न्यक्षक वतलाया है। इस प्रकार उनकी पूरी कथा एक महान् अन्योक्ति उहरती है। सभी प्रत्यक्ष वर्णन अप्रत्यक्षकी और संकेत करते हैं. कविकी दृष्टिसे स्वतः उनका विशेष महत्त्व नहीं। यह ठोक हैं कि बिवकी दृष्टि हो समोक्षककी भी दृष्टि नदों होती, अतः साहित्यसमीक्षक सारे वर्णनांको अप्रस्तुत न मान कर वोच बोचमें अप्रस्तुतकी और संकितमाल मानते हैं, परंतु संत स्फियोंका टीक आशय सम कतेमें हम सूल नहीं कर सकते। रत्नसेन और पद्मावतीके लॉकिक रूप सं उतका उतना संवंध नहीं था जितना अपने पारमाधिक प्रेमले था। कथा प्रसंगों में वोच वोचमें प्रेमी के कृष और त्याग आदिके वर्णन मिलते हैं और अव्यक्तसे विगाल प्रकृतिके विरह तथा मिलन हा ऐसा ममैन्पशों विवला मिलता है, कि ह्वारी दृष्टि लॉकिक सीमासे ऊचे उठ कर उस और जाता देख पडतो हैं जिस और ले जाना प्रेममागीं संत कियीं का लक्ष्य था।

कवीर आदि स'तोका रहस्यनाद ज्ञानजन्य हैं; अतः वह उनना काव्यापयागी नहीं हैं जितना जायसी आदि सूफियोंका। जायसीने अपनी रहस्यात्मकताको दृश्य जगत्के नाना क्षेंका अव्यक्तके साथ संवंध चरितार्थं करते हुए दिखाया हैं। कभी जब यह दृश्य जगत् अव्यक्त-से वियुक्त होता हैं, तब वियोगके कितने हो व्यापक और रमणीय दृश्य दिखाई पडते हैं, कभी जब इसका उसके साथ संयोग होता हैं, तब सारो प्रकृति मानो आनन्दो-छाससे नाच उठतो हैं। इस प्रकार प्रकृतिकी हो सहायता-से जायसीका रहस्यवाद व्यक्त हुआ है। इसके वियरीत कवीरने वेदान्तके अनेक वादों तथा अन्य दार्शनिक शैं छियोंका अनुसरण करने हुए रहस्योद्गार व्यक्त किये हैं।

जायसोकं कुछ काल उपरान्त जब तुलसीदासका आविमांच हुआ तब स्फियोंकी कविता झोण हो चली। हिन्दु ओंको सगुण भक्तिक प्रवाहमें स्फियोंको निगुंण भक्ति ठहर न सकी, वह गई। उसमान जहांगीरके समकालीन कवि थे। ये शाह निजामुद्दोन चिश्तीकी शिष्पर परामें थे, हाजी वावा इनके गुरु थे। सम्वत् १६७० में इनका चिलावलो नामक काव्य लिखा गवा। सभी प्रमाणाओंकी भाँति इनमें भी पैगम्बर गुरु आदिकी व दना है और वादशाह जहांगीरको भी स्परण किया गया है।

उसमानके उपरान्त शेख नवी हुए । परन्तु इनके उप-रांत प्रोममागी कवि सम्प्रदाय प्रायः तिजीवसा हो गया। यद्यपि शासिन नाह, नूर सुरमद, फानिल हाद बादि कि होने रहे, पर उनकी रखनाओं में इस सम्रदायका हास साफ बेल्नान्सा जार पडता है। हा, नूर सुह सनदेशे "इत्रापता"का प्रेम कहानी बाद्यव सुन्दर बन पड़ों है। यह संजन १८०१ में लिखी गई थी।

क्या भाजोंके जिल्लामें सीर कल जायांके जिल्लाम सका विवेशने हिन्दीका पहलेमे बहुत आगे बढाया। वीरगाचा कालमे कवल भोरोलासपूर्ण कविनाहा स्ततन इस. यह भी परिणाममं विधिक नहीं । उस कालकी मापाता विलक्त अविकस्तित था। अवश्रष्ट कवियों क हाधर्म पड कर वट सीर भी भी डो वन गर। उसक उपरान्त अवीरका समय काया। कवीर महात्मा धे बीर दनक हारा साहित्यमें पुत भावनाशींश समावेग हुमा । काव्यस्यके धिचारसे उन पुत भावनाओंका उत्तर्ध चाहै अधिक न हो पर इमस उन्हा महत्त्र किसी प्रकार कम नहीं होता! क्वीरकी भाषा ते। बहुत ही विगडी हई है। इन्ज प्रभागी लड़ी ये छी, इन्ज झनभाषा और क्ल अपयोक्षापुट देकर जा बिपडी तैथ्यार दुई यह रमते साधुओं के कामकी भले ही हो, सप साधारण विशेष कर परिमाति<sup>क</sup>त कृष्टि रखनेवालाके लिये उसमें कुछ मी नहीं हैं। सुफा पविधाने अवने उदार भाषाकी पुष्ट गापामें ब्यक्त करके देशना ही क्षेत्रेशम आपनी सफलता का परिचय दिया । कबीर बादि स ताकी बानो साम् िक रूपसे देशक लिये वहां हितकारिणी मिद्ध हुई। परन्तु सुक्तिपानी प्रवन्य रचनाथाने सामाजिक दित मा हिष और साहित्विक समझितं मो महावना दो। यह ठोव हैं, कि सुर और तुलसी आदिके प्रदेश करने ही प्रेममार्गी कवि बहुत कुछ भूता दिये गये और दिन्दा भी अत्यधिक समृद्ध हो गई, पर इतना कहना हो पहेंगा कि तल्सी के। पर प्राजि न प्र या है हर रागचरित्रमानसकी रचना में सहायक होनेने जावसी आदि खिक्चाता नाम अवस्य रिया नायमा । दिस्दुक्षी क प्रति सद।नुभृति इन सुमरुमान क्रियेशि जास विशेषना है। इतका जनव अतिराय धरार श्रीर भ्यवीय प्रेमकी पीरम स्रोतश्रीत था। सबसे बडी यन्तु रनका कवितागत रहस्ययात है जिसकी समना हिन्दी सादित्यमें केंद्र नहीं कर महता।

इन मसल्मान सकी विविधिकी देला देखी हिन्दू कावधाने की जवादवान कादवी की रचनाकी। पर इन सद काइग्रेडिंग वाराधिक. द्रम यो तेः प्रणतया साहित्यिक पेतिहासिक शधना सुफी किवरोंकी रचनाओं में धमको जा लहर बहुरपरूपसे द्यात हो रही है, उसका दिश्ट्र स्विधीकी इन रचनाको में समाप्र है। पैन काल्यों में लक्ष्मणसेन पशा यती कथा, दीलामाद रो चडपहो, रसरतन कान्य, चन्द्रका, प्रेमप्रोतिधि, कतकम अरो, कामस्पर्की कथा, हरिन द्रपुराण सादि हैं। इनके सम्ब धमें इतना कह दना आवश्यक है. कि इ.ही उपाध्यानाकी परम्पराके परिणामस्त्रस्य उत्त समर काव्यो की हिन्दोनं रखना हुड नियक कारण हिन्दी माहित्य गीरवान्त्रित और सामा नित हुआ।

रानमक कवि—वैश्यव मिल शे रामापासिका शाकाका वारियां व सहारमा रामान देने विकास पर एक में मिया था। यद्यपि रामा व व पहिले मोता में में किया था। यद्यपि रामा व व पहिले भी नामदेव तथा विलेखन कादि मिसद सक हो शुके थे, पर उन्होंने सील आन्दोलनको एक पाने के सहस्य दे कर विषय है कि सम्मानिय की उत्पाद के सहस्य के ति द्वारा कर विन्यूयां के उत्पादमी स्वस्तानिय क्यान पर अधिकार पाना । कहीर, तुलमो और पीपा वादि उत्तक शिष्य अध्या शिष्यपर परामं थे और इसान से उत्तब महरू यहा अध्या शिष्यपर परामं थे और इसान से उत्तब महरू यहा अध्या शिष्यपर परामं थे और इसान से उत्तब महरू यहा अध्या शिष्यपर परामं थे और इसान से उत्तब महरू यहा अध्या शिष्यपर परामं थे और इसान से उत्तब महरू यहा अध्या शिष्यपर परामं थे और इसान से उत्तब महरू यहा अध्या शिष्यपर परामं थे और इसान से उत्तब महरू यहा आधार हम अध्या शिष्यपर परामं से सीर इसान से उत्तब महरू यहा आधार हम अध्या शिष्यपर स्वास्त्र से समस्ति हैं।

सामी रामान्द यद्यपि रामानुतके ही अनुवादी थे. पर मतमेद, निलक्षीद, सवा अव विभेदीके पारण कुछ छे।ग व"हे थोजैंध्णय सम्प्रदायमं नहीं मानते । चे तिर डी स न्यासी नहीं थे, अन्यव उत्तमें शीर औ सम्प्रदायमें मेर पठलाया जाता है। परन्त यह निश्चित दें कि रामानन्द काशीके बाबा राधवानम्दर्क निष्य थे सीर वादो राध्यानद श्री सध्यदायके धैरणय सत थे। यचिष यह कि यह ती प्रसिद्ध है कि रामान्द और राम चानन्दमें बाचारक सम्बन्धमं दुछ मनमेद हो जानेके कारण रोमानन्दने अपना सम्प्रदाय अलग स्पापित किया. फिर भी रसमे सदेह राधवानस्दकी सृत्युके उपरात शमानस्य जीते

राममक्तिका मार्ग प्रशस्त कर उत्तर-मारतमे एक नवीन भक्तिमार्गका अभ्युदय किया। रामानन्द देखी।

रामभक्तिकी शाखा महात्मा रामानन्द हारा विक-सित हुई। वदीर, पीपो, रैटाम, सेना, मलुक आदि संन सव रामानन्दके ऋणसे ऋणी हैं, यद्यपि उनके चलांचे हुए सहरदायों पर विदेशीय प्रभाव भी पड़े और अनेक साधारण विभेद भी हुए। जनता पर इन संतोका वड़ा प्रमाव पडा । परन्तु महातमा नामानन्दका ऋण इन संतो तक ही परिमित नहीं है। इनकी जिष्य परम्पराम आगे चर कर गे। खामी तुलसीटास हुए जिनको जगन् प्रसिद्ध रामायण हिन्दी-साहित्यका सर्वोत्क्रप्ट रत्न तथा उत्तर भारतके बर्भप्राण जनमाधारणका सर्वाय है। यवीर बादि संतों के सम्प्रदाय देशके कुछ कोनोंमें ही अपना प्रमाव दिखा सके और पढ़ी लिखी जनता तह उन ही वाणी पर्'च सो न सभी, परन्तु गे।सामी तुलसीदासकी कविता क'च नीन राजा राव, पढे वे-पढे मवकी दृष्टिमें समान रूपसे आदरणीय हुई। ये गे।स्वामी त्लसीदास ती खामी रामानन्दके ही उपदेशोंको प्रहण करके चले थे, अतः खामी रामानन्दका महत्त्व हम अच्छी तरह समक सकते हैं। और उनके उपदेशों से अंक रित राममिकको बाज असंस्य घरामें फैली हुई देख सकते हैं।

तुलगीदास-- महाश्वि तुलसीदासजीको जा व्यापक प्रभाव भारतीय जनता पर है, उसका कारण उनकी उदारता, उनकी प्रतिमा तथा उनके उदारोकी सहयता आदि तो हैं ही. साथ हो विलक्षण प्रतिभा तथा उसका सबसे बड़ा कारण है उनका विस्तृत अध्ययन और उनकी सारप्राहिणी प्रवृत्ति। "नाना पुराण निगमागम सम्मत" रामचिरतमानस लिखनेकी वात अन्यथा नहीं हैं, सत्य है। यें तो उनके अध्ययनका विस्तार प्रायः अपरिसीम था, परन्तु उन्होंने प्रधानतः वाहमीकि रामायणका आधार लिया है। साथ हो उन पर वैष्णव महात्मा रामानंदकी छाप स्पष्ट देख पड़नी हैं। उनके रामचिरतमानसमें मध्यकालीन धमें-प्रत्यो विशेषतः अध्यात्म रामायण, योगवाशिष्ठ तथा अद्भुत रामोयणका प्रभाव कम नहीं है। भुंसुडि रामा यण और हमु तनाटक नामक प्रत्योक्ता ऋण भी गीखामी जीकी स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं

कि वालमीकि रामायणकी कथा लेकर उसमें मध्य कालीन धर्मप्रत्योंके तत्त्वेका समावेश कर साथ ही अपनी उदार बुद्धि ऑर श्रतिभासे अदुभुन चमरकार उत्पन्न कर उन्होंने जिस अनमील साहित्यकी सृष्टि की, बहु उनकी सारप्राहिणो प्रश्निके साथ हो उनकी प्रगाढ़ गीलिकनाका भी परिचायक है।

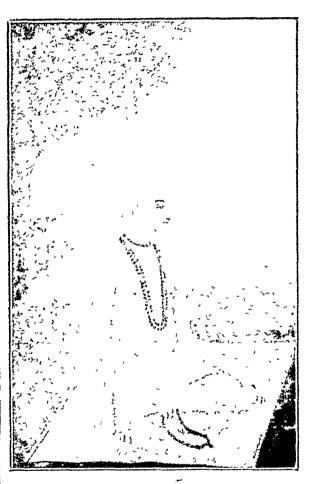

तुलसीदास ।

गोस्वामोजोकी समस्त रचनाओं में उनको रामचिरत-मानस हो सर्व श्रेष्ठ रचना है और उसका प्रचार उत्तर-भारतमें घर-घर है। गोस्वामोजीका स्थायित्व और गौरव उसी पर अवलंबित है। रामचिरतमानस न रोड़ों भारतीयोंको पक्षमाल धर्म-प्रनथ है। जिस प्रकार संस्कृत साहित्यमें चेद, उपनिपद्द तथा गीना आदि पूज्य दृष्टिसे देखे जाते हैं, उसी प्रकार आज संस्कृतका लेशमाल आन न रपनेवालो जनता भी करोड़ों की संख्यामें रामचिरत- मानमही पहली और चेद भादिकी ही भौति उमका स्थान करती है। इस कथनका यन ताटार्य नहीं कि गेम्बाबीतीके अन्य प्राप्त निस्त केरिक है । गेम्बाबीती की प्रतिमा संदर्भ समात रूपमें लक्षित होती है, पर राम चरित्रमास्तरी प्रधानमा अनिवाध है। सेम्बामाओर हिन्द्रधर्मेश संशा स्यक्षा रामचे चरित्रमें अर्तानहित कर विधा है। धर्म और समाजकी कैसी व्यवस्था होती वाहिये राजा बता, अन्य मोच दिन शद मानि सागाजिह सबोके माच माना विना गुरु भाइ बाहि वारिवारिक स व धाका केमा निर्वाह होना चादिये बाहि जीवाक महत्रनम बीर जरिलनम प्रश्नेका बडा ही विश्वत विधेचन इस प्रत्यावं मिलता है। हिन्द्रशो के सब देवता उपने मह रोति पीति, वर्णाश्चम व्यवस्था तण्सी बासकोको सब स्वीकार है। जिब्ब उनके लिया उनी हो पुष्य है जितने रूपरे शाहा । से साल होते हुए भी झानमार्ग क शहैतवाद वर आस्था रखते हैं। स क्षेवमें वे व्यापर हिन्न धर्मक स कलित म स्वरण है और उनके रामचरित मानममं उत्तरा यह रूप बड़ी मामिक्तासे व्यक्त हुआ है। गे।स्यामी मोके रामचरितमानस धीर जिल्लाका क

शतिरिक दोहायली, कवितावली, गीतायली, रामाना प्रश्न आदि वहे प्रभ्य तथा वहाँ रामायण रामकी तो नहछ कृष्णगोतावली, चैराम्यस दीवनी, पाव ती महल और जानकीमगळ छे।जी अपनाय प्रसिद्ध है। प्रनही बनाइ श्राय पुस्तकोंका नामे। हरू है हा श्रीयसि हसरे। जमें किया गया है, परस्त उनमंस कुछ तो समाध्य हैं और कुछ उनके ! दपर्यंत प्राधीमं समिलित ही गा है तथा कुछ । स हिम्ब हैं। साधारणतः ये ही प्रथ गोम्बामीजी रिचन निर्धियाद माने जाते हैं। बाबा वेणीमाध्यशसने गाम्यामीजोको 'रामसनसा''ना भी उदलेख किया है। इउ छोगोका कहनाई कि उसकी रचना गे।स्यामोकी का अन्य इतियोंके अपुक्त नहीं के, क्यों कि उसमें शते ह दोहे कि पुर्जार परेली आदिके , इपमें वापे हैं। वहा जाता है कि गेम्बामी संजमादासने नर काव्य नहीं किया। केंग्रल यक स्थान पर अपने वाशीवासी मित्र पेदरकी प्रशासामें दो चार दिक्षे कहे हैं, बायव सबल अपने उपास्य देव रामकी हा महिमा गाई है और

रामको छपासे भीत्यान्यित व्यक्तियाका रामकथाने ब्रह्मगर्वे पाव जिया है। "कीरह प्राप्टन जन गुनगाना मिर धनि गिरा अगि पश्चिताना का पद इस तथ्यकी क्षीर स क्षेत्र करता है। यद्यवि ग्रीस्थामीतीने दिसी विशेष सम्बद्धी प्रथमा नहीं की हैं और अधिकतर अपनी वाणीका उपयोग रामगणकीकांतां ही किया है. पर राम चरित्रक भीतर मानवताके जा उदास आदर्श कुट निकरि हैं वे मञ्जयमाल के जिब करवाण कर हैं। यही नहीं, राम चरितक बारर चाकर भी उन्होंने मानवसमाजके टिप निवहर पथका निर्देश किया है। उताहरणार्थ देशरावरीमं उ होने सन्चे प्रेमशी जा बामा चातर और घनके प्रेमण दिखराइ है. भरोकीपचैभी उच्छ बलताहा जी गडा माजी हा दी देहाहारोकी निदा करके किया है, रामचरित मानसर्ग मर्थादावादको जैसी अन्दर पुछि शिपकी गुढको अपरेत्नाको दण्डित अरके की है। रामराज्यका धर्णन करके जी उदास भाउर्श रागा है, उनमं और पेसे हो सतेक प्रवागि गे।स्थामोत्तीशी मनुष्य समाचक प्रति हित कामना क्ष्यपुराः भारतकारी नेल प्रस्ती है। जनक समह कार्यात मानवनाचे निरमन बावर्श भरे पत्रे हैं।

यह सब होत हुए भी तुलसीदामानेने जी बाछ रिका है, स्वामःसमाय लिखा है। उपरेश देनेकी अभि जापास अथवा कथित्व प्रदर्शनकी कामनासे जो कथिता की जानी है. उसमें आहमानी प्रोरणा सही के नारण भ्यायित्य पढा होता। बलाका जी उत्कर्ण हरूवसे सीधी निश्ति हर रानाबींचे होता है वर धन्यव मिलना ससे सय है। गोस्थामोजोको यह विशेषता र े हिन्दो क्यिता क शीर्पासन पर लारखती है। यक बोर तेर वे काइव चमरकारको सह। प्रकांन करनेपाले केलप बारिसे सहज में ही ऊपर आजाने हैं और दमरी ओर उपहेशाका सहारा लेनेवाले क्वीर आदि भी उनक सामने नहीं हहर पात । करित्यकी दृष्टिमें जायसीहा क्षेत्र संउसीही अपेशा अधिर म दुचित है और सादासके उद्गार सत्य और सदर होते नुष भी उतन व्यापक नहीं द । इस प्रकार केवज कविताकी दृष्टिमें ही शुजमीदास हिन्दीके अद्वितीय कवि उहरते हैं। इसके साथ ही जब हम भाषा पर उनके अधिकार तथा जनना पर उनक उपकारकी सुलना अ य

न्दियोंने प्रत्त इ तद से।स्वामीजीकी अनुवम मदसाठा | न्वाक्षानकार स्वष्ट रीनिसे हो जाता है। इलखीयां देगी ।

महाकवि तृष्टसीदास है उपरान्त रामभक्ति अन्य जिनमें हो कवि हुए जिनमें 'मक्तमाल' हे रचिता नामा वास, प्राणचंद, हृद्यराम, विश्वनाथिमिंह, रघुराजिसिंह आदिके नाम विशेष उन्हें ज्योग्य हैं। आधुनिक बालमें वावू मैथिकी प्ररण गुमजीने रोमचरित पर पर गंउ काव्य लिया है शीर पर महाजाव्य भी लिख रहे हैं।

हुन्या-भक्त व्व-अंदरको वृद्धौतवादम शक्तिको लिये लगढ न थी, यह हम पहले ही बह चु है हैं। शंकरक उप-शन्त स्वामी रामानजात्रार्थने जिस विशिएहित मतना प्रतिपायन किया था, यह भी सकिक बहुत उपयुक्त न था। भागनतपुराणके भक्तिका द्रव्य मार्ग निक्वपित हुआ सीर मध्याचार्याने पहिले पहल ही तमनका प्रवार कर मक सीर भगवानके म'ब'घहां निद्ध किया। उन्होंने पहिले शंकर मनकी शिक्षा पाई थी। भागवतपुराणको शब्यवन-का उन पर गररा प्रसाय पड़ा शीर वे शहर हो जानमार्गके विरोधी और मिलात समर्थक दन गये। गण्यानार्थ देखी। उत्तर-वारतमे उनके सिदान्तो'का श्रुट्यक्षते का अधिक प्रसाद नहीं पड़ा, पर शर्वक सम्पद्मय उनके उपवेदीएका बाधार ले कर बिक्यमें छड़े हुए और देश के बिर्नुत भूमागीमि फैले। हिम्दीना कृष्णम्या फहियोमे विद्यापति पर माध्य-सम्प्रदायका प्रसाव स्वीदार करना पटता है। परन्तु विद्यापति पर माध्य-सम्प्रदायका हो ऋण नहीं है. अहाँने वि'णुस्वामी तथा नि'दार्काचार्याके मताँको भा ब्रह्ण किया था। न तो नागवतपुराणमें ही और न माध्य मतमे ही राधाका उच्छेप किया गया ः। स्थाके साध विद्वार करनेवाली अनेव नीषियोमें राधा भी है। सकती है, पर छाणकी चिर प्रेयसीके रूपमें व नहीं देख पड़नी । डन्हें यह ऋष विष्णुस्यामी तथा निवार्क संप्रदायोगे हो पहले पहल प्राप्त हुआं था । विष्णु स्वामी मध्वाद्यार्था-की हो मांति है तवादी थे। भक्तमालके अनुसार वे प्रसिद्ध मराठा भक्त प्रानेश्वरके गुरु बीर शिक्षक थे। राष्ट्रीहरण मे समितंत्रत उपासना इनकी भक्तिका नियम था। विष्णु स्वामोके ही समकालीन नि'वाके नामक तैलंग धाह्मण-का आविर्माव हुआ, जिन्हों ने वृन्दावनमें निवास कर

शोषान इत्यती स्रीत ती थी। ानंधाक ने विष्णुक्धामी भी अधिक दूरांगांने रापाणी प्रतिष्टा की और उन्हें अपने वियनम इत्लाम स्माथ गेलिएकमें चिर निवास करने वाली कहा। राजाका यही चरम उत्कर्ण है। विद्यापनिन राचा और राणको यें गलीलाका जो विशद वर्णन किया है, उस पर विष्णुस्यामी नथा निवाक मनी का प्रभाय प्रत्यक्ष है। विद्यापति राधा और ग्रामके संयोग स्ट्रास्का ही विशेषमा वर्णन हरते हैं। उसमें कहीं कहीं अस्तीरस भी हा गया है। यह खिब्हांश भ्यलेंगें विया राधारा वियनम रूरण रे माथ बारा ही स्माहितक बीर रसपूर्ण समिन लन वहर्शित किया गया है। यंगालके चिएडदाम साहि काणमन किसीने तो राघाकी प्रधानना रवीप्रन भी है। तिन्दीकी प्रसिद्ध भना और प्रविधिती मोगंबाईक प्रसिद्ध पद "मेरे ने। गिरधर गे।पाल उसरे। न केंद्रे"में गापाल छाणका स्वरण है है। विदार्श सम्प्रदायक प्रचलनके शतुमार है । मोगदार्र कुछ प्टेंगि की कर्छाटता देख पड़ती है, यह वास्तवमें बें क्रांतिरेक्के कारण है और निःमन्दर सान्तिय है। विज्ञाननि बीर मीराशां पर विश्वपुरमामी तथा विभाग मनको छ।प थी। विश्व न्यामी निजारी में मध्यानारी और विवाह स्थामी रामान्तरं वनुपायी थे।

बहुमाचाव ने दार्शनिक सिकानत शुक्ताह सवाद कहें लागे। शंकर ने हानके दवले ये सिकाको प्रहण करते हैं शॉर सिना दी साधन तथा साध्य भी वतलाई जाती है। बहुमाचार्य तथा बहुमानारी देखा।

त्रदात-- पर्यान शंके जित्यामें सर्वप्रपान, स्र सागरवं रचिता, हिन्दीचे समर कवि महात्मा स्र्यास हर। जिन-की सरस्वाणीसे देशके असंख्य मृत्वे हर्य हरे ही उठे बार भन्नांज जनताका जीनेका नवीन उत्त्यास मिला। स्रवासका जन्म लगभग स० १५४०में बागरासे मधुग जानेवाली सहकके किनारे नकता नामक गांवमें हुआ था।

जब महातमा बल्लभाचार्णसे स्रवासजीकी भेट हुई थी तब तक वे वैरागोके वैशमें रहा करते थे। तक्से ये उनके शिष्य हो गए शीर उनकी साम्रास नित्य प्रति सपने उपास्यदेव सीर सावा हरणकी स्तृतिमें नवीन मजन वनाने रुगे। इनकी रचनाओं का युहन् समह सूर सागर है जिसमें पर ही मसन पर अनेक पहेंका नक्ला मिलता है। मिलके आयेगों बोणाके साथ गाते हुए जा मरस पद उन अध कियके मुखसे नि एन हुवे उनमें पुनकि चाहे गले हो हो, पर उनकी ममेंस्पिर्शता औं इद्वहारिनामें किसोका हुल भी सबेद नहीं ने सकता।



स्रदास ।

सूरमागरक सम्बन्धमें बहा जाता है, वि उसमें सवा राख पहोंचा साम है है। पर सब तक स्रस्मागरणे जा मिनश मिनो हैं उनमें छा हजारले अधिक पद नहीं मिनते। परन्तु यह स था भी धहुन वही है। रननो ही क्षिता उसके स्विपताकों सास्त्रतीणा यरद महाकवि सिन्द करनेके निज्ये पर्यात है। इस मन्यमें एगणणे वाल जालान ले कर उनके गोजुकरवाग और गोविकाओं के विरह तक का कुम्कर पहेंगी कहा गा है। ये पद मुक्क के स्वाम होने हुए जी यह भावके पूर्णात तक गहु वा देते हैं। सभी पद शेष हैं, जन हम स्रसारकों गोतवाल कह सकते हैं। गोन काववी जिस प्रकार छोटे छोटे रसणीय प्रस्त मेहका हो कर रचना की जाती है, प्रत्येक पद जिस प्रकार एउत पूर्ण तथा निर येख होता है, कियक सातरिक हरियोग्गार होनेके कारण उसमें जैसे कियकों सातरिक हरियोग्गार होनेके कारण उसमें जैसे कियकों सातरिक एकती है हि पड़नी है, विद्याणात्मक कथा प्रस्त गोका विद्वार कर तथा की आहि करोह की रकती है, की साथ की मानता रहती है, उसी प्रकार सुरसागरके गेय पदेशों उपयुक्त सभी वालें गाई जाती है। यथि इच्चाई उसी जिप कार उसी मानता है। यथि इच्चाई क्या किया निर्माण भी सुरसागरमें मिलती है, पर उसमें कथा कहनेकी पहिल खादि किलहुल नही देव पडता, के यल प्रमा, विरद्ध खादि विभन्न मानेश ही न्यायुणे का जाता उसमें कथी ही सुन्दर वन पड़ी है।

सरवासको की सिंकी अगर कर दने कीर दिया क्रितामें उन्हें उचामन प्रदान करतेके लिए उनका बहराशर ग्राय सरमागर ही पर्यात है। सरसागर हिन्दी की अपने दगरी अनुपम पहनक है। स्टगार और वान्मवयका जैसा सरस और निर्माल स्रोत इसमें बड़ा रे चैमा अन्यत नही देख पडता । सुदमातिसुद्म माचा तक सरकी पहच है साथ ही जोवतका सरल अप्र बिस प्रवाह भी उनकी रचनाओं है दर्शनीय है। यह डोह है कि रोक्क सबधा गमोर व्याख्याय सुर दासने अधिक नहीं की . पर मनुष्य जीयनमें कीमलना सरलना और सरमता भो उतनी हो प्रयोजनीय हैं जिननो ग मीरता । तत्कालीन स्थितिको देवते हव तो सुरदासका उद्योग और भी स्तत्य है। परन्त उनकी एति तरहालोन स्चितिये सम्बद्ध रखतो हुई भी मार्गकालीत और बिरानन है। उनहीं उत्हट क्रणमिति उनकी सारो रचनाओं में जी रमणीवता भर दी है, यह अनुलनीय है। उनमं नवीतमेप शांतिनी अदुमुत प्रतिभा है। उन्हीं पवित्र वाणामे जो अनुत्री इतिया आपसे आप आ कर मिल गई हैं, अन्य कवि उनकी जुउनसे ही सन्तीय कर सकते है। सुरदाम हिन्दीके अन्यतम किन हैं। उनके जीडका इसरा कवि गै।स्वामी तुलमीदासके। छोड कर दूसरा नहीं है। इन दोता महाकत्रियों में कीन वहा है, यह

निश्चयपूर्वक कह सकना सरल काम नहीं।

महाकवि स्रदासके अतिरिक्त राधारुष्णके प्रेममें सम्म्याप्य पर रचना चतुर कृष्णगम, परमानन्द, कुम्मन दास, चतुर्भु जदास, छीन स्वामी, गोविन्दम्बामी आदि अप्र छापके कवि वहकमस्यामी और उनके पुत्र विद्वलनाथ को णिष्यपर परामें हुए। उन अनेक उत्सुष्ट कवियोंसे हिन्दी साहित्यकी अग्रेप श्रोवृद्धि हुई।

हितहरियंश—अष्ट छापके वाहर रह कर अक्तिकास्य-को रश्ना करनेवालों में हिनहरियंश और म्यामी हरिदास विशेष रीनिये उन्हेलपेश्य हैं, क्योंकि ये दोनें हो उत्हृष्ट पदों के प्रणेना और नवीनी संप्रदायों के स्रष्टां



हितहरिवंश |

हुण। हिनहरिवं ग्रजी माध्य और निंवार्क मतों से प्रसाचित थे, पर उन्हों ने राधाकी उपासना प्रहण कर राधावरूकमो सम्प्रदायका सृष्टि की। उनके "राधानसुध-निधि" और "हिन चौरासी" नामक प्रत्थके सभी पर अत्यन्त कोमल बीर सरस भावापत्र हैं। इनके शिष्यों में भूवदास और व्यासजी प्रधान हुए, जिनकी रचनां शों से हिन्दीकी पर्याप्त शोवृद्धि हुई। अत्य त कोमल मण्वापनन

सरस पटों के रचियता रसखान भी इस युगके भक्ति-स्त्रोतमें मग्न महाकवि हुए। रखवान देखो।

शक्यरी दरवार—इन भक्त कवियों के समजालीन प्रसिद्ध मुगल-मम्राट् शक्यरके दरवारमें भी अनेक किवियों को प्रश्नव प्रिया प्रश्ना श्वा । शक्यरका राजत्वकाल सुख और समृद्धिसे सम्पन्न था । वैभवकी अट्टालिकाएं एड़ी की जा रही थीं । हिन्दू और मुमलमानेंका साम्य वढ रहा था । ऐसे शवसर पर नीतिकार और स्किकार कवियों - का अभ्यूट्य खाभाविक था ।

रहीम-अक्षवरकं दरवारके उच्च कर्मचारी होते हुये भी हिन्दी कविताकी और वि'चे थे। नीतिक सन्दर सन्दर दे।हो इन्होंने वड़ी मामि कतासे कहो। जीवनके सुल-वैभव का अच्छा अनुभव करनेके कारण रहोमको नत्स'व'धी उक्तियों तीव भावन्यं जना है। देहोंके अतिरिक्त इन्होंने वरवे. सोरठा, सबैया, कवित्त आदि अनेक छ दें। तथा संस्कृतके बृत्तों में भी रचना की है। उनका वरवें छ'दोंमें लिखा नायिकाभेद देउ अवधीक माधुर्याने सम-न्वित है। कहते हैं, कि गे।खामी तलसीदाम तकते इससे प्रभावित हो हर इसी छ दमें वरवे रामायण लिली थो। गोस्यामी हो सांति रही मका अवधी और वत्रसापाओं पर समान अधिकार भा और रीम्बामीजी को रचनाशों को भांति इनकी रचनाएं भो जनतामें अत्य-धिक प्रचलित हुई। गोखामोजीसे इनकी भेंट हुई थी और देानेंमें सीहार्ड भाव भी था। ये वडे ही उदार-हृदय दानी थे और इनका अनुमय वहा ही विस्तृत, सुद्म और सत्य था।

गग और नरहरि—ये देनों ही बक्क वर के दरवार के श्रेष्ठ हिन्दू कवि थे। गङ्गकी श्रुंगार और वीररसकी जो रचनायें संश्रहोंमें मिली हैं, उनसे इनके भाषा अधिकार और वाग्वेभवका पता चलता हैं। जनतामें इनका वड़ा नाम हैं, परन्तु इनकी एक भी रचिन पुस्त के अब हुई नहीं मिली। "तुलसी गंग देक भये, सुकिवनके सरदार" की पंक्ति इन्हीं के लक्ष्य करके कही गई है। नरहरि व वोजन अक्वरके दरवार में सम्मानित हुए थे। करते हैं कि वादणाहने इनका एक छल्पय सुन कर अपने राज्यमें गी-वध वद कर दिया था। नोति या

पर श्रामि श्रामिक छ द लिखे। गग भीर नरहारे दलो। श्रमकरके बरदारियामं यारवल और टीएएमन भी कवि

सहरते ब्रहारियेमं यारवन मीर टेएएमन मी निव हो गय है। बीरयन जनवरण मा त्रियो मेंस पे भीर स्वयो पाणवातुरा तथा चिनोइच निये भीसक थे। हनक स्राध्ययो क्विया हो करा। सम्मान मिन्न था भीर राहों स्थ्य प्रमानां पार सम्मान मिन्न था भीर यो। महाराम टेएएमन्य ने गित सम्बी पुरवर ए द मिन्ने हैं जो क्विताको हुण्यि बद्दन उच्च केटिको नहीं है। इनने स्वितिका हुण्यि बद्दन उच्च केटिको नहीं सक्तरा द्रश्वारमें थे। स्था वाद्याह सक्तरको भी मत्र मायामे कुछ दनायि यह नाती है। स्त्र मायान हमा

द्रवारसे समयिती विवास सनायित्वा स्थान सर्वोच्य है। इर्होत वरक्षनुस्ति। वर्णन विवाह ना वहा ही हृद्वपारा हुवा है। इस्हें प्रश्तिकी सुद्रम सृद्रम वातावा सञ्चत्रय ना था भार इनका निरीक्षण भी विदीय तीस था। इनकी विज्ञे समयकी भीन चीर येराव की रणाय दिन वर स्थावी प्रमाद हालती है। आवा सन्वत्ते प्रमाय दिन वर स्थावी प्रमाद हालती है। आवा सन्वत्ते प्रमाय करते हैं। इसका व्यक्ति-रत्नावर सक्त का सम्बाधित है। सेनावति देखे। इसी कालकी स्वाधित है। सेनाविविधास काल्या मुद्रामायरित्रण भार का विवाकी हृष्टिस सम्लय है। इस प्रकार हम देवने हैं कि काववर सीर कांगीर को वाजवान से दिन्दी किता, क्या माया चीर क्या भाषीची हृष्टिसे विदेश सिंद हो गर।

िमानं तृद्धार तुम्मा क्षात् तर साहित्यकी दनमा प्रविद्ध कितृति हो मुनी थो कि कुछ मोनीका प्रवाद प्राप्त प्राप्त भीत प्राप्तिकी प्रव्यक्त करते ने वा संस्कृतको कारदरातिका अनुसरण करते ही श्रीर निम्म दर्दो था। । इसका यह प्राप्त करते ही कि स्मृत्य कित्र प्रवाद प्राप्त करते ही हिन्द प्राप्त करते ही थे। प्रवाद प्याद प्रवाद प्रवाद

शिव्यात १

केशबद्दोण—यमित समय जिमागरे सनुमार केन्नव शाम मनिकालने पहले हैं और यमित गीम्बामी मुल्या दाम माहिक स्वदाली होते नया रामप्रश्नविद्वता आदि माम जिम्मी के बारण में केरी रीनिवादी गदी कह ता सकत, या तु उन पर विछले कालक संस्टा माहित्य वा हरना मयिक ममाय पहा था कि मयत कालकी दिनी वारवादानी युवक ने कर में चमरहारवादी कवि ना पर सीर हि दोमें शैनि मामें परगराक माहि मायान

रशयदाम भोदणेरे राना र द्रमिन्सि दर साधिर इरहारी कवि थे। म स्टून सादिरव मसंग्र व दिन पारवरासे द्रराग द्वाप कारण दनकी महित सेति म भो जो जार द्वर भो। म स्टूनमे पूण वरिधिन देनिक बारण हर्गका माया म स्टूनमिश्चिन चीर सारिदियर है। इनकी इतिवेसि कविविया, स्तिकविया, सामग्र द्वादिका जादि मुक्द ने। यविव ब्यायक वदने भो ह्यारात, सेवा, मारन साम मादिग कारि माहित्यर निवाणका प्रारम्भ दिवा भा पर दनका रचन व ब्याद्यान सर्वेतामुक व्याय प्रमान वक्ता है। से हैं। सीन कार्य का स्टूम्स् च्याप का वक्ता है। साम कार्य कारण स्टूम्स् हृद्यहीनना कह कर सम्वे। श्रित करने में हम उनके प्रति अन्याय करते हैं ; क्यों कि एक ते। उनकी हृद्यहीनता जानो समक्ती हृद्य-हीनता है, और फिर अनेक स्थलें में उन्हें ने पूर्ण सहृद्य होनेका परिचय दिया है। जिस कविकी रिस-कता बृद्धावस्था तक बनी रहें, उसे हृद्यहोन कहा भी कैसे जा सकता है ? यह बात अवश्य है कि कंशवदास उन कविषु ग्वों में नहीं , गिन जा



केशबदास ।

सकते जा एक विशिष्ट परिस्थितिक निर्माता है। ये तो अपने समयको परिस्थिति द्वारा निर्मित हुए दें गौर उसके प्रत्यक्ष प्रतिविध हैं। केशनदास देखे।

चितामिया और मितराम—ये विवाडी वन्धु मुक्तक छंदें। मे रोतिशैलीकी रचना करनेवालेंमें अप्रगामी हुए। चिन्तामणिके काव्यविवेक, कविकुलकव्यत्तक, काव्यप्रकाग्र आदि यही ही सरस दिवता-पुस्तके हैं। मितराम तो अपनी भाषा और भाषाके सरल, सुंदर खोभाविक प्रवाहके लिपे रीतिकालके मर्नाधे छ कियोमें परिगणित हुए। रसराज और लित्तिललाम गीतिलालकी श्रेष्ठ रचनाएं इनकी ही कृतियां हैं। मितराम देवो।

विद्यारी शन्यतम हैं। विद्यारी उस श्रेणीके समीक्षकीं म



विहारीखाख ।

सवसं अधिक प्रिय हैं जो अलग अलग दोहों की कारीगरी पर मुख्य होते और वातकी करामात पसंद करते हैं। सोंदर्य और प्रेमके सुन्दरतम चिल विहारीने खोंचे हैं। पर अलंकरणकी और उनकी प्रवृत्ति सबसं अधिक थी। उनकी कविता आवश्यकतासे अधिक नयो तुली हो जाने के कारण सबैल खाभाविकता समन्दित नहीं है। विहारीने वाद-वाद देवनमें नितना परि तम उडाया होगा, उतना सं यदि हृदयकी टेम्हमें करते तो दि दीक्रिता उन्हें पा कर अधिक मीभाग्यणालिनी होती। यह सब होने हुए भी उनकी सतसह दि होकी असरहिन क्ष्मायणा और अणी विशेषक साहित्य ममीक्षकों तथा काल्य में नियाक निये तो यह सर्वक्षेष्ठ रचना है हो। देख जैसे जेट छन्मा दुनने आठ लारेकी सन्तर पेताण करमा विदासिकी टक्करका कदाचिन् हो कोद कवि हि दीमें मिले।

विहारीलाल देखे। ।

ं देव—प इटायुक रहनेवाल काल्यहुन बाह्यण थे।

रनका बाध्यक्षेत्र वहा प्रायक और विष्कृत था। रिनिकाल
के बिदियोम हानो ध्यायक्ता और वहीं नहीं देख पड़ती।

देवको मीन्नो ध्युक्त सत्य जल महत्यादिनी है। परन्तु

इन्हें भायतका मुद्रव विषय में में है। रिनिकाल के थे।

से बाधायों में देवकी गणना की जाती है। रिनि सव

मिनी उनकी बुद्ध खनत अद्भावनाओं का उच्लेच मिन्न

ब धुमॅनि क्विया है। पाडिटवरी दृष्टिम रिनिकाल के समस्त

कार्योम देवका म्यान शावार्य के मायवस्म कुछ नोचे

माना जा सकता है, कलाकारकी दृष्टिस ये विद्यारीस

किम्न दहर सकते हैं, परन्तु असुमय और यहमदिशीमां

वधकारिको कार्याविवाका मिन्नण न्या बीत सुदर

कार्याविवाको के भनायी जाकि लेकर विकास होने के

कारण दिन्नी कार्याविवाका महत्य और मानि ही वेवको

कारण दिन्नी कार्याविवाका महत्य और मानि ही वेवको

कारण दिन्नी कार्याविवाका स्वाव वीर मानि कियु वेवको

रिविकालका मुस्य किया स्वीकार करना पड़ना है।

भिनारीराम-चे ह्या गा, प्रतापगढ (अयघ) क रहतेयां कायस्य किय थे। इनका कायनिर्णय प्रस्य नव भी रातिक विद्यार्थियंका प्रिय प्रय हा। मिकारीहासके बावार्थर्वश्ची वनी प्रगत्मा का नाती है और रातिक सब बगोवा विश्वन करीक कारण उन्हीं श्रुतिया वने बादरसे देवी जाती हैं। उनकी सुम्बर समोद्वाओं तथा मालिक ब्झा यनाओंका उन्हें जा भा किया गांदि। निवाका पृष्टिम दासजीकी रचनाप बहुत ऊची नदी उटी। रावि कान्ये पूर्वर्भी कियो स्वायांन कर रवन क विषय सहा करामे स्वादि से बहु पहुँ पे, पर भावो के निर्माशका मीजिक नुक्ति स होगोक कारण उन्हें सक्तन्त्र। क्स मिलो है। व्यवधार दूवर शुद्ध चलता वन भाषा जिल सकता ना बहुत विश्व है, पर दासनी की भाषा मामान्यत शुद्ध और साहित्यिक है। इसने उनके प्रम भाषान्यत शुद्ध को स्वयंत्रका पता चलता है। समीदा युद्धित क्षमायके कारण शांतिक तो कर चला गांले भनक कियों से मिलारी दासका स्वात उत्त चा है, पर कियों की बहुत उत्ती पति से बन्दे कमी स्वात नहीं दिया गया।

पदाहर—होतिकालके था निम चरणके वसाहर समसे प्रसिद्ध कवि हैं। ये तैल्ड झाहाण मोदनलाल भटक पत्र थे । पिताकी प्रसिद्धिक कारण बाति राजदरवारीमें इनका सम्मान हुआ था। इनकी श्रु गाररसका कदिनाए इतनी प्रसिद्ध हुइ कि इनके नाम पर किती हो कविताम ् घारियाने वया) कृतिसा वास्ताको से सने उदयाते हो। मनमाने ह गर्म फौलाया । आज भा इसके नामको जीट ले कर बहुत सी अश्रील रचनाय बेटाते।की कविम छलीमें सुरी सुनाइ जानी हैं। यद्मानरको एतियो सं वटि थोडा अशोलस्य है ते। उनमें अनस्रणदास्थि मे उमका दश्गुणा। पद्माकरको शतुमासन्नियता भा बहुत मिसद है। जहां शतुमामो की स्रोर अधिन ध्याप दिया जायमा यश मावाहा नैमर्गित प्रवाह अवस्य म म होगा और भाषामें अवश्य ताल मरोट करना पद्रेगी । सतोपकी बात इननी हा है कि उनके छ हो म उन्हों भावधाराको सरल स्वच्छ'द्श्रवाह मिळा है, जिनमे हावाको सुरुर याचनाक बीचम स दर चित्र छन् दिए गय है।

स्सक शिरिक कारियास त्रियेशे, शुल्यति प्रि. ।, हण्य कि व, याल कि व, याल दि, याल कि त, याल दि, उत्तर कि व, तोविधि, यात कि व, इल्ह हिन्देय, नेवाझ, प्रज्ञेस, व्रतापसाहि, बोधा, भूवति (राजा गुक्यत्त सिंह), मण्डल विश्व, महाराज नम्मल सिंह, यान्यायास्त्र रहाग्य, स्तरिण, स्स्तित, रसिक मुनित श्रोष्ट वा मुखी, श्रीवित, सुत्र देन मिश बादिके नाम बादिक नाम ब

भूषण भीर लाङ—दिग्शते इस सर्वं तोव्यास २८ गार प्रवादक बोच भूषण बीर लालका अस्तुर्य हुंबा चिटी ने जातीय बार्यांक्य शक्तिशाली उपक्रम विद्या । 'भूषण'

भीर 'लानकवि' देखे। । और'गजैवके छार्गिक कट्टम्पनके कारण जब हिन्दू जातिका शन्तित्व ही न्वंदरापमा हो गया, तव प्रतिकारको प्रोरणाई: महामण्द्र-शक्तिका अभ्यु-टप हुद्या । इस गक्तिको स घटित बरनवाले छत्तपति-शिवाजी हुद जिनको मार्ग प्रदेश नका ार्थ समर्थ गुरु रामदासने किया था। शिवां जीके वितिरिक्त हुँ देलपंड-के प्रसिद्ध व्यथिपति छत्रसालने मो स्थानीय गजपून जिता हो उत्ते जिन करतेला सफल प्रयाग निया था। उस प्रकार महाराष्ट्र और १४५६ मधी प्रक्रिका भी उत्थान हथा. उसमें राष्ट्रीयताको पूरी पूरी कलक दिराई पटी। स'योगले इन देविं। दाद्रोनायको की सूपण तथा लाल जैमें सुक्रवियोग सहये।ग भी प्राप्त हुआ, जिसमें प्रकि-संघरतमें वर्ता सहायता मिली। जातियों के उत्थान-में जब कमा महास्मानों, चाडाजों तथा इवियों की सिमिलित सदायता मिलती है, तब बद बड़े ही सीना ग्यको सूचना होती है और उससे उनके बढवाणका पण बहुत कुछ निष्चित और निर्घारित हो जाता है। उसी कालमें सिक्चोंकी वीरताका भी उदय हुआ और उन्हों-ने राष्ट्रदिनकी साधनामें पूरा पूरा सन्योग दिया, पर मिष्ण धर्मका आरंभ संतिती वाणी तथा अर्ह् की प्रमृत्ति और प्रहातिने अनुकल हुवा था। पीछेसे समयही रियतिने इस धर्म पर ऐसा बसाव डाला कि वह स'त साधुओं के धर्मका बाना उतार कर बीरों को बेग भूप। तथा कृतियेंसि सुसज्जित और अळ कृत हो गया। गयपि गुरु गीवि'हसि'हक समयमें हिंदी बाब्पोकी रक्ता हुई पर ने बीरगाधातमह नहीं थे बरन उसा सायको साहित्यकी प्रगतिको अनुकृत थे। भूपण और लालकी रचनाओं पर विचार करते हुए हमें यह मूल न जाना चाहिये कि इनका साविशांव उस कालां हुआ था जिन्द कालगे सीति-प्रंथीकी परस्परा ही सर्वत देख पहती थी । नांविदा-संदर्भ पुम्तदां, नखणिए वर्णनां और श्टंगारासके फुटरार पद्यों हा जी प्रवल प्रवाह उस समय इला था, उससे वच घर रदना तत्कालीन किसी कविके लिपे वडा ही कठिन था। सूपण और लाल को उस सबलोसुकी प्रदाहस कत्म दने न रह सके। वद्यपि भूषणही सभी रचनाएं प्रायः वीररसपी हं परंतु उन्होंने अपने "शिवराजभूषण" नामदा अधिमें उन रखनाओं को विविध अलड्डारा कादिके उनाहरण-स्वस्प रखा है। यह काल-दोष था। उस समय इससे यन सकता असम्भव था। इसी प्रहार लालकविने नी यथि वीरवन धारण विमा भा, नथापि "विण्युविलाम" नामक नायिका-मेदकी एक पुस्तक उन्होंने लिख ही छालो। कविवर लालके 'छलप्रकाम' नामक प्र'वम प्रसिद्ध छल-सालकी धीरमाथा अङ्किम है और मद्यं धकाव्यके क्यों होते हुए भी उसकी रचना अहमत प्रांद्ध और मार्मिक हुई है। महादावि भूषणको ही मानि अविवर लालके एस श्रधी जातीयताको भावता मिलनी है और उन्हीं की मानि इनकी इस रचनामें श्रद्धार रस नहीं काने पार्या है।

कविवामें परिवर्तन—धिन्दीकी हास्त्रवारिणी श्रांगारिक फविताके प्रतिकृत आहोतनका श्रीगणेत उस दिनसं समभा जाना चार्निंगे जिस दिन मार्गल्ड ह्रारश्चन्द्रते अपने "सारतदुर्द जा" नारकने प्रारंसने समस्य देश-वासियोंका म'देविधन करने देणती गिरी हुई अवस्था पर इन्ते भास बहानेकी बामंदित किया था ; इस देशके और वहाँदे साहित्यके रितहासमें वह दिन किसी अन्य मदापुरुषकं जयंती-रिवान है जिसी प्रकार कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। उस दिन श्रानादिकों में सीने एवं साहित्यने जारानेता उपनाम भिया था, उस दिन रुडियोजी अनिष्ट कर परंपरायं दिरुद्ध प्रवल क्रांतिको द्यापणा हुई थी। उस जिन छिन्त जिन्त देळ जो एक सूत्रमं वांधनेकी शुमा मावनाका उर्य हुआ था। उम दिन देश और जानिके प्राण प्रम सत्मिहित सच्चे जातीय जीवनकी फलक विकाई थी जार उसी दिन संकोर्ण गांतीय मने।वृक्तिया-का अंत करनेके लिये खर्य सरव्दनींने राष्ट्रयापाक प्रतिनिधि कविमे कंडमे वैठ कर एक राष्ट्राय भावना उच्छ बसित भी थी। सारत माता तो करणे। उद्यक्त स्त्रि देशने और देशक साहित्यने उसी दिन देखी था और उसा दिन खनो थो टूरो फ़्रो श्रृहानिक बीणाकं वद्छे गंभोर भंकार, जिने सुनते ही पदा नवीन जोवनको उन्हासमें बद नाथ उठा था।

राजा रामभोहन राय, स्वामी द्यानन्द, भारतेन्दु

हिम्ब्यटः आदिको उद्योगले स्थामाजिक साध्य द्यंदिक, राजनीतिक तथा स्थादित्यक मेळा स जा हुण्याण प्राप्त असको परिणामस्यक्ता स्थानी अधिक संहरूपूर्ण वात हुए जात्यामे जिलाका श्री सुन्ति । सहस्यत तथा उद् गामसावी और स्थान परित्याग कर सागे बढ़ो और सामिषिण प्रकृतियोव शहुकुठ रूप यंग बदल कर शिक्षित जाताके साह्यधीमें सा गर्। उस कालकी हिस्दी कितता सुरधत देश प्रेम और नातीयनाटी भाषनावेग लेकर दित हुर थी, यद्यपि सन्य प्रकारका रचनाये भी चीटा बहुत होनी रहती थी।



मार्ग दयानन्द सरम्यती।

करनेवानी प्रेरणा स्वामी र्यानद्से स्वित मिली सीर दिन्दी अहरेरीकी पदाह तो इन्न पट्टिन ही प्रारम्भ हो युकी था। पन्नोममें हुनक कराया उपनियोग समला मायाकी और भी इन्न लेगीका प्यान लगामग उसी ममयमें खिला। इस प्रकल शिक्षांप्रचारका तो प्रमान रोतनीतिक समित्रणा, सामाजिक नागाति और घामार सेतना आदिक स्वाम पन्ना, यह तो पदा हो, दिन्दी गाहिरकतेत मी उमके शुम परिणामसद्य कनन उपर रोगामा माहिरक नवीन प्रमानद्य विवाद से इस्ति से रोगिश सामा स्वाहित्व नवीन समानद्य विवाद है।



मारहेंद्र इव्हिद्द ।

मारतेग्द्र हरिष्यात्रको कविना हि दीमं नशेन प्रगतिका प्रमाक्ष कर बाह था, उस समयपे अन्य कवियान सक्ये सैनिक्टा मानि अपने सनायनिका अनुगता किया था। उन सभी कविया पर मार-ग्रहा प्रमाक स्पष्टत इस प्रकार है। यहा हम हरिस्कृद में पुरुष्ट र स्वातंत्री हो बात नहीं कहने आ करो आतो हुए ग्रह गारिक कविनाका अर्थ जाकी हो मागा आये भी। उत्तकी जा स्वायं आतीय प्राथनार्थों में प्रति हो कर जिल्ली गर जिनमें देशनी स्वस्या और समाक्ष्य जारूपा आदिका प्रवाह है, यहा उसीका विवास स्थाद है। हम यह स्थोकार करते हैं,

हिन्दीकी स्नामिक प्रतिका 'स्तरस्थती'मं छोटी छोटी रचतार्ष की बीर अनेक कृतियोक्षे। प्रोत्स हन दिया। यदि पाडकनोमं क्यारम छियदोनीचे अमिक है सा द्विदेशीसे सायाका सार्गन पाडकनीका अपेना



भीघर पाठक।

ष्ठिव है। उस समय लड़ी योलोश ता बांविया कर प्रवित पा उमे सुधार कर कार्योगयुव बानिशी चेष्टा करों के कारण दिवेही और स्वान अधिक सहस्वपूर्ण समका प्राचान। परन्तु मराठा बिवारा करिनाला दिवेही और स्वान अधिक सहस्वपूर्ण समका प्राचान करिनाला किया है। उस काल उपरान दिवेही और 'दुमारस पर्व' आदि स स्टून क्रम्पेग क मु पाद करिताली किए, जो कर्यो हम अपूर्ण हुए। पादक प्रीची सक्तायाका प्रमान पर हा बारिवडी हो महुर विनाती नृष्टि का । दिवेही और अनुवाविधाल सामें चल कर काल हमिद्ध करि हुए पिना साम् मिलाने प्राचान करिताला मुग्त स्वर्ध करिताला हिंदी पाटक करिताला मान स्वर्ध करिताला मान स्वर्ध करिताला प्राचान करियाला करियाला हमाने हिंदी पाटक करियाला प्राचान हरियाला प्राचान हिंदी सामा स्वर्ध मिलान प्राचीन हमाने स्वर्ध करियाला प्राचान स्वर्ध करियाला हमाने हमाने हमाने

बातरिक अनुराग प्राप्त कर लिया था । इत अनुरागकी रूपष्ट म्हलक उनकी रचनाओं में देख पडती है। '

उपाध्यायनी भीर नाधूरामजी--पण्डिन झयोऽपान्निह उपाध्याय जीर पण्डिस माधूराम शहर शर्मा हिन्दीर



व्याच्याहि**इ** उपाच्याय ( **इ**रिवीय ) ।

उन प्रसिक्ष कथियोम है चिहान हियेदोजीर प्रमायके सहर रह कर काव्य-स्थना की । अपने प्रार मिक कथिया काल में उपाध्यायती प्रमायामां करिना करते थे ; यर आगे मल कर उन्होंने प्राथमीरा आग्रय के कर सम्द्रन यूनोम 'विवयवास' की स्थान की । विवयवास में उपाध्यायोगीको करित्याणि कडी मुन्दर और उसम सुख्य मिक्स प्राय्व उच्च वाहिका मिला, परन्तु नियववाम' के स्थान के उपात उन्हों काव्यम मुन्दरीया प्रमाय रही हिया मा उपदेगों और व्यापी द्वारा मातासुपार करीत। भून सवार हैं। तथायि म ताकरण कि निर्माण करिया हो हिया काव्यम हिता मिला प्रमाय करिया हो हिया काव्यम हिता प्रमाय करिया स्थान करिया हो स्थान करिया काव्यम हिता प्रमाय करिया करिया करिया करिया करिया हिया करिया हिता करिया करिया हिता स्थान करिया हिता स्थान स्थ

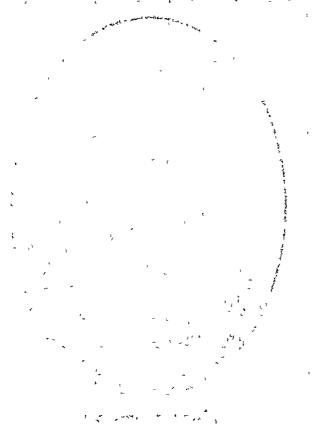

त्यानुर्वितः, कार्याः त्राप्तः को विक्री कविकेत अस्य पृक्षा होत्। जिल्लाः विक्रिकेट को विक्री कविकेत

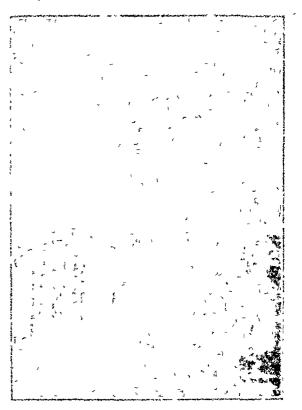

र्वे भिन्नासण सुन ।

स्वति समहा मं भारमें है। स सामदी भनेक पाणकोर में अपी प्यमश्रीका तसुपाद मी ही घरून में नार नामें। जर्नेशी मंदरण भी घराशित ही चुटे ि। परन पंगरामें श्री स्पीदनावरी किसी मो पुरुषके अभी शांकर रहा तहीं निकार तियाँ प्रा सुमनी भी प्रस्तिति निरम स्हे हैं। मारत्यने श्री साम्बर्ध गहेताध्यावने होड रह मास्त्री दिसी मन्य भागाने रिया मार्राष्ट्र में सेरार्टी पर सीवाध्य नहीं बाम यस कि एक्के ऑक्टन होति अभी मुस्तर्थके प्राप्ती र्रोगरेना निहार असे नियमे धार्मात्राह 'त्याप्तन्यने रेक्ट कि में है। मुक्तार माम भागी रताना देश में भी भए पुत्रमें देश गोलात को उन्हें हैं। वसरे सी ९ हो। यह दिल्लीबायकताच हम्मानी हिलासा श्रेष्ट पर और रही है। दियाँ हर क्षेत्रिक्त पावि रुष भी सम्भग अधिकत्य है है। समी है है दह सम्भ की क्षेत्रके अवना विकेच भएग्य सार्थ से हैं। नामानी

इप्रिस इतरा 'जगद्रश्यथ' खड काव्य ३२ रूप हुआ है। श्समं धौररमका पूर्ण परिवाक और बीच बोचा करण रसके साहर छी है दल कर मा ध्यमक हो पाता है। उनकी अन्य रचनाशीर्म 'चब्रवरी' सर्वेश्वेष्ठ है। उसमें स्थमणका चरित वहा हो उत्त्वल चित्रित हुणा है. और पूरी पुस्तकम सुदर पर्धाही अने।बी छटा दस पहती हैं। गुप्तजीका आधुनिक समयको प्रतिविध कवि होना इसी बातस सिट होता है कि उनकी छायोदावके हमको रचनाय भी अस अंणार्कक विद्यो की प्रशसापाचकी हैं। गुमरी कवितामं पहा एक्सियता नहा देन पडनी। गुप्तजीने 'साक्षन' नामह एक महाकाव्य भी लिखा है। यह अभा तक पूर्विकाकार स्वीं प्रकाणित नहीं हजा है परात उसके बन्तस क्षत्र हिन्दीक सामिवक मासिक पक्षा गंग्रनाशित हो चुर्द है। गुप्तमाकी यह रुति निश्चय ही अन्दे दि दीफे बाचुनिन दनियामं सर्वाच आसन प्रदान कर अधर बनावेगी। साकेत'में ना कर गुप्तजीकी भाषा वर्ण परिवश्वताकी प्राप्त रह है। इसमें दाना भाषा वर अधिकार और काव्य प्रतिमाने साथ माध चरित्र चित्रण और मने। बाबो के विश्लेषणकी प्रतिभाका सी पूर्ण परिचय मिलना है। उरहारी यगण क प्रसिद्ध कवि गाइबल मध्यत् व दत्तक 'मधनाद्वध' 'बिरडिणी बनागना' तथा नवान चह सनक 'पत्रासीर युद्ध'का भी हि दीमें अनुबाद किया है। रन अपुतादा स सुप्तजीका अदुभुत सफलता मिली दै। इनम इनकी जिल्लाण क्षमतीका पता तो चलता हा है, घडी बेल्लीकी शब्दशक्ति भी प्रकट होती हैं।

यनेहीन। भीर दीनना—पहित गवामसाद शुक्त सनेही जीर लाजा मगरानदीन बढ़ मिन्ने मापाम दिता परा हैं। दीना हो राष्ट्रीयवाचे साथ दिता परा हैं। दीना हो राष्ट्रीयवाचे साथ दे हैं और दीनाकी स्वनाय भीम दिना हुई हैं। बतर इन्या हो है कि सन्ती ना आधुनिक समाजदी अपनी कथिताका ल्या दनावा और दीनामी साहित हो हैं। साहित परिचानी महाराज मताय, निवामी आदि परिचानी महाराज मताय है। साहित परिचानी हो सहित हो साहित है साहित हो साहित हो साहित हो साहित हो साहित हो साहित है साहित हो साहित है साहित हो साहित हो साहित है साहित है साहित है साहित है। साहित हो सहित हो साहित है सहित है साहित है साहित है साहित है सहित है स

लना पडता है। "म हुएसं मनेहीं भी और दोनची दोनों हा भाषामा उपयुक्त चुना । क्ष्या है। राष्ट्रीय कियों के पूरी सफलना तभा मिन गनती है जब वे राष्ट्रीय आदी नेता स्था समितित है। जीर उत्साद पूर्वक पातामा मुक्तिना पथ दिखलाये। चद, भूपण आदि वोर पियों में पेसा हो किया था। हिन्दीक आधुनिम राष्ट्रीय पियों में पिता हो किया था। हिन्दीक आधुनिम राष्ट्रीय पियों में पिता मान्यानाल चनुर्वेदा और पित्रत वालहरूण मार्मी 'मनीन'का काय हम हृष्टिमें प्रसासांग बहुत जायगा। सनेहांची हे कुछ श्रारिक राजाय अच्छी । हां हुई हैं, पर ये दनहीं प्रारमिन हिवा ही।

गुक्तगी—पडित रामच द्र शुक्की प्रसिद्धि उस्टए । गद्यतेनार बीर समालोचक्की द्वष्टिस है, उनकी कवि



रामचाद्र गुक्छ।

ताप उन्हें अभिक सम्पानित नहीं कर सकी हैं। बुद्ध चरितक समिरिक उनका समय रचनाय इसर तथा विक्यरी पड़ी हैं, संग्रहीन नहीं हुई हैं। शुक्क जो हिन्दों के विक्रान लोर दार्शनिक आलोचक हैं, परन्तु उनकी सह दयता भी विशेष उन्ने खंचोग्य है। चन्य प्रकृतिके अजाड लोर खने स्वरूपके प्रति भी उनका जितना अनुराग है अतना वाणी ने में खिले हुए गुलावके फूलके प्रति नहीं। सान्द्र्यको यहें ही व्यापकरूपमें देखनेकी अंतर्ह्र ए गुल्ज को मिली है। उनके प्राकृतिक वर्णन बुद्धचरितक सर्वश्रेष्ठ थंग हैं, उनसे उनका स्थम निरीक्षण प्रतिभागित होता है। 'हद्यके मधुरमार' शोर्षक उनके फुटकर पद्योमें कहीं न्यंग्य और कहीं मीको चुटकियों के हारा मानव समाजको अज्ञता, दुर्वलतो और अहंका-रिनाका नगकर दिलाया गया है।

तिपाठी जी—पहित रामनरेश तिपाठीने हिंदीमं 'मिलन', 'पिथक' तथा 'खण्न' नामक तीन खंड-कान्योंकी रचना की है। उनकी सापामं संस्कृतका सों दर्ध दर्शनीय है। वर्धाप उनमें भाषोंकी प्रसुरता नहीं है, पर पक्त ही वस्तुवंश वही सुन्दरतासे कई वार दिखानेमें उनहें वही सफलता मिली है। राष्ट्रीयताकी भावना उनकी पुस्तकों में भरी पड़ी है। इसीसं राजनीतिक क्षेत्रके वहें वहें व्यक्तियोंने उनकी प्रशंसा की है, यद्यपि उनकी राज नोति कही कहीं उनकी किताम वोधक है। गई है। 'विध्वाका दर्गण' शोर्णक उनकी पक्र मुक्तक रचना, दिखा में उनकी अन तककी कितयोंमें उच्च स्थानकी अधि-कारिणा है।

## व्रजभाषांके आञ्चनिक कवि ।

त्रज्ञ भाषामें कविता करनेवालों में हरिएवन्ट्रक उप रात प्रेमियन और श्रीघर पाउक श्रेष्ठ कवि हुए । इनका उन्नेख ऊपर किया जा जुका है। इनके परचात् स्वगीय पंडित सत्यनारायण शर्मा किदरल और वाव् जगनाथ वास रलाउरका नाम प्रसिद्ध है। राव देवीप्रसाद पूर्ण कानपूरके वशील थे। वे व्रज्ञसापाकी अच्छी किवता करने थे। उनके 'चाद्रकला-भानुकुमार' नाटकके कुछ सबैचे ऐसे उत्कृष्ट हुए है जो देव और मितरामकी समता करने हैं। उन्होंने पालिदासके व्यमस्कान्य 'मेबदूत' का व्रज्ञभायामें 'घराधरधावन' नामसे अनुवाद भी किया दै। वे पड़ीबोलोमें भी किवता करते थे। उनकी स्कुट कविताओं में 'शकुन्तला जन्म' नामक कविता बच्छी वन पड़ी है। पिएडन सत्यनारायण कविरत ब्रज्ञमंडल (आगरे), के रहनेवाले ब्रजपितके अनन्यभक्त, यह ही रिसिक और सरल खावके व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में ब्रजकी माधुरी लवालव भरी है। उनकी रफुट कविताओं का लंबह 'हदण तर'ग' के नामसे प्रकाशित हो चुका है। उन्होंने भवभृतिके 'मालती-माधव' नाटकका पेसा सरस और मधुर अनुवाद किया है, जिसमें मौलिकताका आभास कलकता है। देशके कुछ महा-पुरुपेंकी—जैसे महातमा गांघो, कवीन्द्र रवीन्द्र, खामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक आदि—जो प्रणस्तियां सत्यनारायणजीने लिखो हैं वे भी वहें मार्कं की हैं। खदेशानुरागकी सच्ची कलक दिखानेवाले थे। इं कियों में उनकी गणना होगो।

रत्नाकरजी—व्रज्ञभाषाके आधुनिक सर्वोत्कष्ट कवि हैं। इनका 'हरिएन्द्रकान्य' सुंदर हुआ है, पर 'गंगावतरण'



नगननाथदास रतनाकर।

नामक नवीन रचनाम इनकी सर्च। कान्यप्रतिमा चमक उठी है। इस प्रनथमें रलाकरजीने प्रकृतिक नाना क्र्योंके साथ अपने हा। दें क मांवाका साम तस्य दिखा दिया है। रजा करमो हा माया ही गो प्रधानसी नहा जा सकती है और अतुतादीक प्रस्तुत नरते में उग्राने आधुनिक मनोदिखान कि सिद्धाताका उपयोग किया है। सजमायांक आधुनिक क्वियोग दियागा हिस्मीको भी अच्छा असिद्धि है। ये मक है, दार्थितिक है और जीर जीरसको कविता करते गांवे हैं। ये पार है ये प्रधान करते गांवे हैं। ये पार है है। ये पार है है से स्वाप अनुता अन्य स्वाप अनुता करते हैं। से स्वाप सिद्धा है। आधुनिक कार स्वापाय के किया है। आधुनिक सम्माय है। साम स्वाप स्वाप साम सम्माय है। साम सम्माय सम्

अन्य कविगण-इस युगन अन्य कविषान पण्डित हरनारायण वाहेय बात्र सिदारामगरण ग्रम, य दिन थनप प्रार्मा, पण्डिन गिरिघर प्रामा, पण्डित कामताप्रमाड गर, प दिन रामचरित द्याध्याय, प दित है।चनप्रमाद पाडेव, डाङ्कर गे।वाल जरणसिंह, ओमतो सुभद्राइमारी चौंदान बादि भी उल्लेखवेश्य है। सपनारायणकाशी मापा चण्तो हुई सहा ये। तो है, उनकी कांत्रतामें पूरी रमात्मकता है। हिन्दीकी जीविक कविताओं में उनकी 'वनिवहराम' शोर्वक रचना उत्स्य है । सियारामगरणजी न सामाजिक करीतिया पर रतनी ताब स्यायमया और चयणकविता की है, कि वित्त पर स्थायी प्रमाय पत्रे विना नहीं रहता। समाचनीतिका काम्योपपै।गो बनान का विधि हि दीमें सियारामगरणजीका सबसे अधिक। मातो है। इस क्षेत्रमे उनकी सफलता प्रापः महितीय हैं। धीररसकी पाइकती हुई कविता करनेक कारण पदिन सन्प्रामीका बुछ रोग बाधुनिक भूपण कहते है, पास्तवर्म उत्तरा सत्तर राजाय अपूर्व सोजन्तिनी हर हैं। पहित गिरियर शर्मा 'नवरल" स स्ट्रनके विद्वान और दिन्दाक बच्छे कवि है । इन्हें मृतराती और व गणा की कविना प्रस्तकाक अजवादमें अच्छी सफलना मिली र्दे । गुरुत्तीशी कविनाश्चीम स्वास्ट्यक नियमाका सप्छी रहा हुई है। प जित रामचरित उपाध्याय और प दित राचनप्रसार पाडेवको बानार्य महावारप्रमार द्विपशीतो ी मीरसाहित कर कवि बनाया था। अपाध्याजीकी राम परित्विन्सामणि अपने द गशो सुन्दर पुन्तह है। पदिवजा

जीको छोटो छोटो रचनाए अच्छो हु ह है। ताहुर नेापाल छरणित हू मी 'सरस्ततो' और दिनेदोजीको छावामे ही बढ कर कवि हुए हैं। 'मापथी में उन को कुछ रचनाएँ जक्छो हुई है। श्रीमनी सुमझकुमारी निश्चय हा इस समयकी सक्ष्य अध्या महिला कि हैं। उनकी रखनाएँ सारक श्री सक्ष्य होती हैं। उनकी रखनाएँ सक्ष्य श्री स्था होती हैं। उनकी सुकुमार, सवेदनापूर्ण भागि कि स्थूतना नहीं होतो। हो न कि पेया के जीतिर स्वाणीं प पृष्टत मानन दिनेदो जीत पहन मासकनाल चतुचे दो को स्थाप भी महस्य रस्ति हैं। मासनलल चतुचे दो की रचनाप, पुरानों श्री बीर न मोन छावाचोदी मीली—होनों क बीचकी हैं। पुरानों रीलोक विचारमें उनकी छावाचाद छावाचाद स्वाणों में सबसे अधिक सुलकी हैं। श्री हा छावाचाद रचनाओं में वे महस्स अधिक सुलकी हुई होनों हैं। प्री बाळहण्य जर्मा नगीन' की कुछ रचनाप अवछी हुई है।

## द्धायाषाद ।

हिन्दोकी काव्यधाराका सामान्य परिचय ऊपर दिया गया है। अब घोड़े समयसे हिन्दी कविताम रहस्यवाद या छायाबादका सृष्टि हो रही हैं। कुछ लोग स्डम्बदाद या छायाबादको आध्यात्मिक कविता बतलात है और पाश्चात्य दशी क उदाहरण हारा यह सिद्ध करते हैं. कि घरागदमी भीर झानियाने ही रहस्ययादकी कविता की है। इंग्लैंडक अनेक रहम्यादी कवि साप्रदायिक क्षिपोको श्रेणोर्म साथ गे, क्षेप्रकि उनकी क्षितामें लोक मामान्य भाषाका समायेश नहीं ह विभिन्न स्वतायाकी विचारवर परावे अनुसार उसकी रचना हुई है। परान रहस्यवादकी कविना सावदाविक बाबार हो प्रदेण किए बिना भी लिबी हा सक्ती है। इ ग्लैंडक ब्लेक, पारसके उमर सैवाम भीर भारतके जावसी बादि कवियान बहुन कुछ पेमी ही कविता की है। यह डोक है, कि उनकी \* स्थापत सन्धानियाँ सामान्य सन्धानियामे विभिन्न हैं। पर वे सरप हैं, बत उनमें रमारमक्ता पूरी मालामें पाइ जानी है। हिस्तीक वृद्धि जायसाने प्रश्निक विजिन रूपे में बर्नन दिच्छेद थीर सनन स वागकी को मलक दिवलाइ है, उसका उन्होंन स्वतः अनुमय किया था. स्थल सुकी स प्रश्यकी विषय शीव आधार पर वह अव रवित

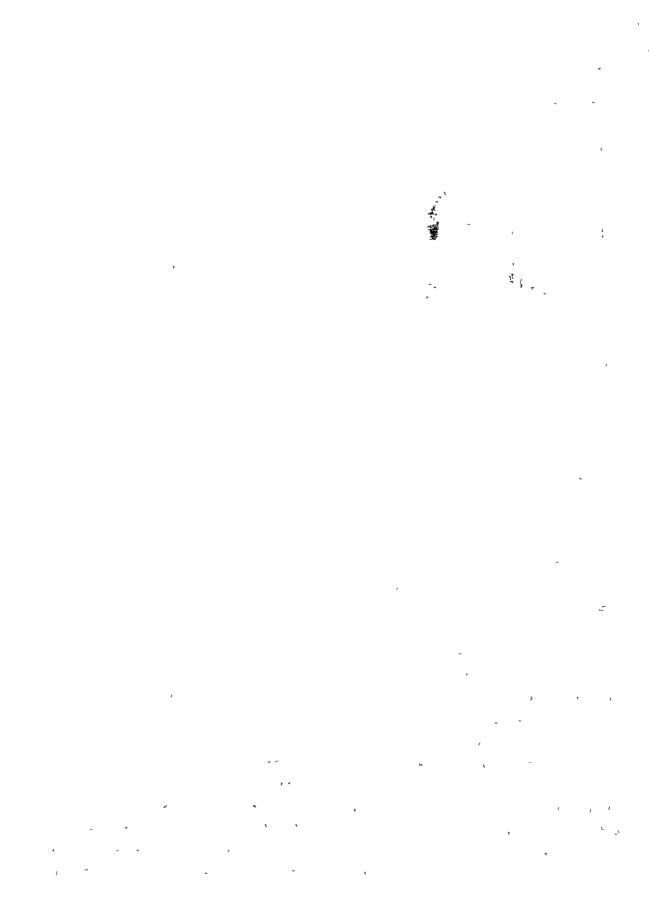

हिदी कवितामा भविष्य-अब तककी कवितामा उपर के। विवरण दिया गया है उससे यह ते। प्रश्य होता है कि कविताकी भीकमली प्रगति इस यगर्ने हो रही है पर साथ हो यह भी शहर होता है कि विशेष अत द्वेष्टिस पन्न महाकवियो का अभ्यूदन अब तक नही हवा है। यह युग हि दोने मत्र ते।मूल विशास ही। पश्चिमीय शैलियों का प्रहण इस यगकी अधान विशेषता है। साहित्यके प्रत्येक क्षेत्रमें प्रगति हो रही है। किर भी भवतक परिवर्णनका ही यग चल रहा है। परि वर्तनके यगर्व और को सहानू और चिरकालीन साव माओं थे। है हर काल्यरचना करना प्राय अस माउहीता है। साहित्यकारीका लक्ष्य जब नक परिप्रसनकी और में हट कर जीवनकी और नहीं जाता, सब नक उत्हृप माहित्यकी संधि पढी हो सकती। परस्त इस समय देशकी राजनीतिक और सामाजिक स्वित भी धन्छे। गही है। प्रतिमाशाली अनेक व्यक्ति साहित्यक्षेत्रसे अलग काम करते हैं। अब तक साहित्य जीवनकी गह नताके वाहरका दिवलाऊ न दन निष्ठ ज बना हुआ दै। इसलिये सच्चे कर्मनित्र उस ओरसे जिरक रहते हैं। साहित्यक लिये यह दर्मायको वात है। इस और मामके बरक्य माहित्यकार अयुत्र कातियाक मीतरमे उत्प न हव थे, तमाजा देखनेवालाव, खदरम नहीं। भारतमें भी कातिका बीमा ही युग सावा हुआ है। बाजा का जाती है कि निकट मधिक्यमें ही इस सर्वती व्यास हुउच उके बोचों कि मो दिव्या माका ददय है।गा जिससे द्विदी कविताकी कल्याणसाधना दीगो और जिससे विवल भारतीय जनसमाजका श्रीयमार्ग मिलेगा । गद्य प्रवाह

गाधुनिक युगरी सबसे बडी विदेशता है बडी बेलों में गया है विकास । इस सायाना इतिहास बड़ा ही रेंग्जर है। यह भाषा मंद्रके बारो जोर्ल मुदेशन येवली आती हैं और पहले पही तक इसक प्रवार सीमा भी बाहर इसका बहुत कम प्रवार था। यर जब मुसल मान इस ब्हामंबस गये गीर उन्होंने यहा अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब दिन्लीमं मुसलमारी गामनका क ह होनेके कारण विदेश करसे उन्होंने उसी प्रदेशकी भाषा छड्डी बेल्लीका अपनाया। यह कार्य एक दिनमें नहीं हुआ। अरब, पारम और तिकि स्तानसे आप हुए सिपाहियोक्त यहाँ वालासं वासचीत करनेमें पहले वडी कठिनता होती थी। त ये उनकी शरदी पारसी सम भते थे और न वे इनकी हिदयो। पर दिना वाग्वय धहारके काम चल्ला अस मत्र था अतः दीनाने देलोके क्ष अनुत्र शहर सील कर किसी प्रकार बादान प्रदानका मार्ग निकाला। या समल्मानाका दर्व (छापनी) में पहले पहल वक्त विचाडी पनी जिसमें दाल चावल सद सड़ी दोलोक थे, मिफ नमर आग तुर्वीने मिलाया। बारमन तो वह निरी बाजाह, बोली थो, पर घोरे घोरे ध्यवहार बढने पर और मनलयानाका यहाकी भाषाके दाचेश होश होश हो जाने पर इसका रूप ब्राउ स्थिर हो चला। जहां पढले शब भशव बोल्नेवाली से सही गरत बीलवानके लिये शाहनहान्की "शही सहीह इत्युक्ती द्यश्रदी गलत रुमृतः" का प्रचार करना वडा था, वहा बंब श्मकी हवांसे लेगों के मुद्दे शुद्र अशद् । निकल कर सदी गलन निकरा करता है। बाजकल जैसे बहरेजा पढ़े लिसे भी वपने नीकरसे पक म्हास पानी न माग कर पक गिलाम ही मागते हैं, यैसे उस समय मुख सुख उद्यारण और परस्पर बोध सीक्टा के अनुरीध से वे लेगा अपने ओजवेरका उज्जवक, कुनका का कीतका कर लेते देन और स्वय करत थे. यह ये क्षेग वेरहमन सन कर मी नहीं ची की थे। वैस्प्राडी हि थी. प्रश्लेखकी हिंदी, पंहिताऊ हिंदी और बाप इ गलिंगको तरह यह उस समय उर्दे हि दी कहलाती थी, पर पोठे मेदक उर्द शहर स्थय भेदा बन कर उसी गकार उस भाषाके लिये प्रयुक्त होने लगा जिस तरह सस्त्रत वाकके लिपे केवल सस्त्रत शहर । मसल मानाने अपनी संस्ट्रतिके प्रचारता सबसे बडा साधन मान कर इस भाषांकी राव उदान किया और जडा जहा फैलते गए, वे इसे अपने साथ होते गए । उन्होंने इसमें क्चल पोरसिक तथा अरबोके शब्देको ही उनक शहरूप में अधिकता नहां कर दा, बरिक्त उसके ब्याकरण गर भी पारसी अरबी व्याक्रणका रंग श्रद्धाया । इस अवस्थामें इसके दे। रूप हो गप, पक सा हि"ही कहलाता

धो, निससे पुर्त्त होने श्रवारमे बड़ी सहावता मिछ।।

उपियानेक कैल जाने पर हिन्दों हो पुन्तकें ग्रीजना
से बढ़ वर्छे। इसी समय सरकारी अगरेजो स्कूल
मी गुले और उनमे हिंदी उद्देश क्याहा महा हिया
गया। सुस्तमानेको बोरसे सरकारको यह सम्माव
गया कि उद्देश छोड़ कर दूसरो भाषा सयुक्त मान है
हो नही । क्यहरियोम उद्देश प्रयोग होता है, मद
रामामे भी होना चाहिय। पर सु सरवका निरन्तार
बहुत दिनो तक नहीं किया जा सकता। देशनोतरा लियिको
सरस्तता और उसका गुल्यापी प्रचार का गरेनों ही पृष्टित
आ खुका था। लियिक जियारिक अर्दे की विल्यता नीर
अनुवयुक्त भी आंखेकि सामने आंनी जा रहा थी। पर त



राचा शिवममाद

नीनिक िये सब कुछ किया जा सकता है। अगरेज समक कर भी नहीं समकता चाहत थे। इसी समय युन प्रांतमे क्हिंगेल इस्पेकृत हिन्दीक पक्षपानी काशी कराजा जिवसमाद विद्युवन किया थे। राजा साहबक प्रवत्नसं देवनागरीलिव म्बीकार को गा और क्रूहोंमें दिन्दों को स्थान मिला। राज्ञा साद्ववने अपने अनेक परिस्तित मिल्लों से पुस्तक लिलागई और स्वय भी लियो। उनकी लिलां कुर्द कुछ पुस्तकों में बच्छों दिन्दी मिलती हैं, पर अधिकानमें उर्दू प्रवान भाषा ही उर्दाने लिली। पैसा उन्होंने समय और नीतिकों देखते हुए अल्झा ही क्या। उन्होंने समय और नीतिकों देखते हुए अल्झा ही क्या।

खणमाला, बाउवेध विद्याक्तर, बामामनर जन हिन्दी व्याकरण सूगोल हस्तामजङ, छोटा हस्तामजङ सुगील इतिहास तिमिर नागक, गुटका, मानवधर्ममार, सँडफोड चे न मार्राट स स्टेररी, नियोका उदय और बस्त, स्वय म्रोत उद्देश गरेता अक्षरीक सीलाका उपाय, राना माजना सपना शीर चोरिस हका यसान्त । इन प्राधी मंसे कर स्मयनमात्र है और अधिकतर राजा साहबके दी वताये हैं। राजा साहदकी मावा उत्तमान भाषासे वहन मित्रती ई स्वयस वह साधारण बोलचालको और अधिक सुक्ता है और उसमें उर्दू गाहो का सी कुछ आधिषय है। इही न कुछ छन्द भी बनाये हैं पर विशे तकार गय हो किया है। ये जैनपर्यावकारों थे । इनका जम सचन १८८० में और रचग्राम १६५२में हुआ। इसी समयक लगाग हि दोमें स रहतक गङ्ग तला नाटक ब्रादिका अनुवाद करनेवाल शक्ता स्थ्रमणसिह ध्य । ध क्षागराक रहनेपाले थे। इनका कविताकात म पत्रहरूद इचर उचर है। ये स वत् १६१३मं हेव्याकले

स नत् १६१६७ हथर उपर है। ये स वत् १६१३म वेदुगक्ते वररातिक हुए और १६८६म इद रे ग्रम मिली। म चत् १६२६म सर्वास्त हरें सामाई पदवी सामानिक कारण मिली। इनका मग्म स वत् १८८३में हुमा और १६७६ में इनका न्यायास हुमा। राजा साहद्वने पहुरे वहल वहाँ ये जीमें कालिदास हुन 'ग्रह्मतलानाटक' क्षान तुप्तादा ग्रम वेदाद पदवाद के स्वत् १६१६म महाजित किया। इस पुस्तक हा विद्योग सिमान हुमा। स वत् १६३६ में निर्णयनके प्रमिन्द हि हाम मो में हिस्स पिनाट महाज्यते इस हैल्टिसनाम छववाया। इस पुस्तक हो हैल्टिसन सिमानिक की गर्। मण्य १६३४म राजा। साह्यन स्थानिक की गर्। मण्य १६३४म राजा। साह्यन स्थानिक की गर्। मण्य १६३४म राजा। साह्यन स्थानिक

शनुवाद गर्था। मूल शहोरोको स्त्राय प्रशानित किया । यह एक यहन वर्धा पुरत्रक है। संवत् १६३८ मे इन महाश्यते प्रस्तित मेथउनके पूर्यार्ट का पद्मानुवाद छरायाया और संवत् १६४० में उसके उस रार्द्धना भी अनुवाद प्रकारित हरके प्रस्थ पूर्ण कर दिया।

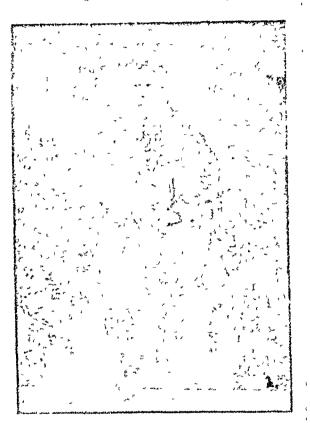

राजा महमगानिह

यह प्रस्य चीपाई, देाहा, सारहा, शिखरिणी, सबैया, छणै, कुएडिलिया और घनाझरी छन्देंभि बनाया गया है, जिनमे भी सबैया और धनाधुरी अधिक है। इन्होंने दोहा, खारडा और चांपादीमें तुलसीशमंत्री भाषा रफ्यी है और शेव छन्दों में बनभाषा। इनके गयमें भी दे। चार मधाने। पर वन भाषा मिल गई है, पर न बहुत ही कम ह। इनकी भाषा मधुर एवं वर्त्तमान हिन्दी मायाको प्रचार जय तक भारतवर्धम रहेगा नक विद्यन्मडलीमें राजा साहबका नाम वर् शाहरकी हिपा जायेगा। नाग

गयत हैंगमें भारते हैं मीन उने नगराणीय—सारतें हैं ह रिम्प है के कार्य क्षेत्रमें आने हो। हि दीमें समुश्रीत-या गुग आया। अब तथ तो भट्टी बाली गवको विकास होता रहा। तीर पाठणालाबों के उपयुक्त छोटी छोटी पुम्तकें जिली जाती रहीं, पर अब साहित्यके अनेक



वीवत्त अस्ट्राट्टण सह

भंगों पर प्यान दिया पया और उनमें पुस्तकरचनाकों प्रयत्न किया गणा। भागतें उने स्वरंग यंगाल-स्माणकें उपरांत वं गलां नाटकों का सहस्राई क्यां यंगाल-स्माणकें उपरांत वं गलां नाटकों का सहस्राई किया और मीलिक नाटकों को रचना की। कविनामें देशये मके भावें को प्राहुभांव हुआ। यत-पनिकाएं निकलों। 'हरिण्चंड-मैग-जीन' और हरिचंड-पनिका' भारते 'हुजों के पत्र थे। छोटे छोटे नियंभ भी लिपे जाने लगे। उनके लियने पालेंगे हरिद्वंडकें अतिरिक्त पंडित वालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रतापनारायण मिश्र, पंडित वक्रीनारायण चीश्रती, ठाकुर जगमीहनसिंह लांव थे।

भट्टजीका जनम संवत् १६०६ में प्रयागमे हुआ था।



परिदेश अभ्विकादस व्यास ।

दोस और राघाण्य्यदासद्दा नाम उद्यम्यदेशव दे। 'परीक्षागुरु नामक एक अन्द्रा उपन्यास मी उस समय लिया गया। आर्योममाञ्चक कार्य कर्त्ताओं में खामी द्वान दके उरात मदसे मिसद प दित मीमसेन माना दूप कि होने आर्यममाञ्चक अच्छा। साहित्य तैयार किया। प दित व विकास स्वास मी इस कारक मीलिक लेकाकी मेंस् थे। सम्बर्ग नवीसा मैं व दू बालमुद्ध द गुप्त सदसे अधिक मिसद हुए। गुप्तमाका जन्म सुन्तु १६९२में रोहनक निर्हम हुए।

था। इनको हिन्दी लेकनसे सदेन बडा यखं थी और इहीने पत्नो स्माप्यत्नमं हो नवनी जीविकां मां चलाइ। आपने सान वध बहुवासीका मम्पादन किया और फिर मारतिमन्ने लाग जीवन पर्यन्त मम्पादक रहें। आपने महावको निर्वत, हें। प्राप्तममुक्त बिहा, स्कुट किया, मेलीना आदि पुन्तर्वे मार रसी। इनकी मार्च और पद रसनाओं मानाकि मार्च हो रही थी मार्च की देव बडा मनार जर होता थी। होलीक सा वधी देख जादि सुव मार्क के बानने थे। इनका निराममु



बाज्यस्य गुन का निहा एक बडा हो लेक्बिय प्रग्य है। इनका स्यावास स वह १६६४ में हुआ।

इस प्रकार इस देखन है कि गणके विक्रियन से गोही ऐ कर बड़े ही उत्साहपूराक उनमें मीलिक रच्याव करनेवांछे दि दोरें ये उत्तादक बड़े दि श्रुम स्प्रास्त पर उदय हुए थे। इनकी वाणीये दिशीके वायकालकी कलक है, पर योजनामाकी स्वाना औंकी मिलती दें। देणने से और जातियोजको सावनाओंकी लं कर साहित्यक्षेत्रमे आनेके कारण इन सवकी रचनापं दिंशीमें अपने ढंगकी अनोखी हुई हैं।

सारतंद्की नाटक-रचना गैलीमें भारतीय घौली ऑर पाइचारण शैलीका समिश्रण हुआ है। भारतीय गौलोको संकों और गर्भा को तथा विष्कंभक आदिको वटल कर वंगलाके होंग पर अंक और दृश्यकी परिपाटी चली, पर संरक्षतके सुत्रधार नटा प्रस्तावना आदि उधेां के त्या वन रहे। चरित्रेंका चित्रण करनेमे भारते दुने संस्कृतके वर्गीकरणांका अनुसरण किया, पातों की वैयक्तिः विशेषनाओंकी और घ्यान नहां दिया। यद्यपि उनके शनेक नाटक अनुवादिन नाटक ही है और उनके मीलिक अविकांग नारकाम भी कथानकका निर्माण उन्हें तहां चरना पड़ा है. पर कुछ नाटकांमे उन्होंने शवना क्यानक निर्माणको प्रक्तिका अच्छा परिचय दिया है। 'सत्य हरिण्चंड'में सत्यका उच्च आदर्श दिखाया गया है। अन्य नाटकेंमि प्रेमकी पवित्र धारा वही ते । सारतदुर्दभामे स्वदेशांतुराग चमक उटा है <sup>।</sup> मारतंद्रशी परिमाजित गद्य गैलीहा उनके सभी नाटकेंमे देख पडना है, हाँ विषय और प्रसंगके रामुमार भाषा मरल अथवा जटिल हो गई है । ठाला श्रोनिवासदासके 'रणशीर श्रेममाहिनी' 'संया-गिता स्वयंवर' आदि नाटक तथा बावू राधाकृष्ण दासका ! महाराणा प्रताप नाटक' साहित्यिक दृष्टिसे घच्छे हैं, यर्जाव रंगणालके उपयुक्त नहीं। प्रेमधनजीका 'गारतमीभाग्य' नाटक भा अच्छा है, पर बहुत बडा रा गया है। राय देवीप्रसाद पूर्णका 'चंद्रकला भानु कुमार' नाटक गद्य काव्यकी जैलीमे लिखी गई सु'द्र क्रति हैं।

नागरी प्रचारिणी सभा बीर सरवती—हिंदी साहित्यका
यद विकास दहा ही आशाप्रद और उत्साहवर्ड क था।
थे। के समयको यह साहित्यिक प्रगति उस कालके मना
थे। ग और इतिगीलताको परिचायक हुई है। इस कालके
अपरांन साहित्यके सभी अंगोंकी वड़ी सुंदर उन्तति
हो चली और प्रत्येक क्षेत्रमें अच्छे अच्छे लेखकाका
अम्युद्य हुआ।

१६वी शताब्दि श्रे वातिम दशाब्द्में साइत्य-

के साभाग्यने दे। ऐसी वाते हुई जिनसे हि दी-साहित्य की अभिगृद्धिमें वड़ी सहायता पहुंची। इनमेंसे प्रथम है काशीकी 'नागरी-प्रचारिणी-सभा'की स्थापना और दितीय है प्रशासे 'सरस्वती' मासिक पतिका प्रकाशन। संवत् १६५० में काशोके कुछ उत्साही साहित्यिकोंने



राय साहव बाव ज्यामसुद्दर दास

जिनमें राय साह्य १पाम सुन्दर दास प्रमुख हैं, नागरी-प्रचारिणी-समाकी जन्म दिया। समाका उद्देश्य नागरी लिपि तथा हिन्दी भाषाका प्रचार, प्रसार तथा उन्नांत करना था। सभा अपने सदुद्देशमें पूर्ण सफल हुई और उसने हिन्दी भाषा और साहित्यकी जी सेवा की उस पर किसी भी संस्थाकों गारव हैं। सकता है। सभाने संयुक्त प्रान्तके न्यायालयों में हिन्दीको स्थान दिलाया, हिन्दीके प्राचीन प्रथोंका अनुसन्धान करके उन्हें प्रकाशित कराया, पारितापिक दे कर उचको। दके साहित्य-प्रकाशका प्रोत्साहन प्रदान किया; हिंदीमें विज्ञान सम्बन्धो गृहदोंकी रचना करके 'हिंदी चैक्नानिक

कान" निर्माण कराया और "हि दी न"र सागर"के महून बृहत् और मदरवपूण शब्दकीश वनपा कर प्रकाशित किया। इस प्रशार दिदी साहित्य-शिवके निर्माणका वहत कुछ प्रारम्भिक कार्य इसी समाके द्वारा हुवा है। काजी नागरा प्रचारिणा समाके प्राण राव साहब श्याम सुन्दर दाम इ। उनमें सगउन करन और सम्धान सुवारकपसे सावाछत करनेका अपूरा क्षमता है। वे रंगोसं काम लेना स्रूद नानन हैं। अनः नागरी प्रवारिण। समानी सफलताका विधिकाण श्रीय वाबू साह्य ही ही ब्राप्त है। इस हितु हिदा नगत् वायु साहदका चिर मुणी और इनहारहेगा। क्षत्र ज्यामसुन्दर दासकी कई रचनाये भी हैं। उनहीं 'साहित्या लेन' नामक पुस्तकमें बाच्य और पार्चात्य साहित्यको तुल्लानमक आले।चना की गड है। 'मापा विद्यान'में उन्होंने तथा इिन्दी और उसकी भाषाओं की उत्पत्ति उपमापाओ की विश्रणाहमक विवेचना की है। हिन्दो भाषा और साहित्य'मं बात्र साहवने हि दोका इतिहास उपस्थित क्या है। 'नागरी प्रचारिणी समा' न अपने यहा 'मारत क्ला भवन' खेाल कर मारतके हुत्य काव्यकी सक्षाका भी स्तुत्व प्रयतन किया ई निसदाश्रीय राय कृष्णदासदी है। सभा 'नागरी प्रजारिणी पतिका' नामकी एउ पुरातन छोत्र जिपयक वैमासिक पतिका मी निकालती है, निसका विष्ठ महारोमें समुचित सम्मान है।

तिस समय प्रवासी प्रसिद्ध मामिक पित्रहा 'मरस्वती' का चाम प्रभा उस समय दि द्वीमें उस कीट का विश्वुद्ध माहिदियक पत्र पत्रि'। होंका प्रायः सबधा अभाव था । सम्माद्दश्यक परिद्धत महावीरप्रसाद की दिवेदीक सम्पद्धश्यों 'सरस्वती' । दि दी साहित्य की मानि पर । हस्वपूर्ण प्रभाव खाला। उस समय खड़ी बीली दिन्दी नावही सामान्य कपसे और गायकी साहित्र करसे साम पत्र की सो मानि स्वप्त मापा वन खुनी यी, पर तु अभी तक उनके सम्हाद्धा प्रयत्न नही प्रायः इसा या। दिवेदीताल समान व्यावस्था दिवान कर सामि प्रमान मानि व्यावस्था निवेदीताल समान व्यावस्था हिंदीताल समान व्यावस्था मानि सहित्य कार्य सम्हाद हाथीं जा कर सम्बादी न साम सहित्य कार्य मानि सहित्य हाथीं जा कर सम्बादी न साम सहित्य कार्य सम्मादन हिंदी। यह पहले ही कहा जा सुका है कि



पहित महाबीरप्रसाद दिवदी

थ्रा ब्रिनेदीमीने यही बोलीका हिन्दी-१धर्मे प्रतिप्रित करनेमं कितना अधिक कार्यं किया है। परन्तु हिन्दी गद्यको भाषाको भा परिमार्जित करनेका गौरवमय श्रीय मी श्री द्विवेदीजीको ही है। उन्होंने सापाकी काट छाट कर सुसस्टुन बनाया, ब्याकरणके नियमीकी प्रतिष्ठा की, सैकडों नवीन छेत्रकांकी प्रोत्साहन दिया बीर पारचात्य मम्पतान प्रोमी सैकडी नयग्रवकींकी अह रेजोको ओरने हटा वर दिग्दोको ओर माक्धित किया। हिन्द्रो साहित्यक सनकों धर्चमान सुप्रसिद्ध लेखक सीर किंदि 'सरस्यता'की ही गोदमं पळ कर वह हे हुए, उन्हों ने डिनेदीशीमें ही साहित्यकी प्रथम दीशा प्रहण की थी। हिषेदीजीका लेखन शैली मध्य श्रेणीकी है। उसमें न ती स स्टन शब्दो वा बाहुल्य होता है और स उर्दू शब्दो की प्रसारता । उनका संपास सहत्रमिश्रित होता है परातु उसमें बावश्यकतानुसार उट्टी शब्दी का भी यथी चित्र समावेश होता है ।

इस प्रशार काक्री नागरी प्रचारिणी समाकी स्थापना गीर 'सरस्वती' पतिकाल प्रकाशनस दि दो गयकी उन्नतिकी पर्यात मोरसादन प्राप्त हुना। भाषामं प्रादता ग्राह, यह सामस्वायान हुई गीर उसम नाक सुद्र शिल्पोका गाविभाष हुना। जिस प्रकार उर्दूमं रूख नक्त और देहलीके हो के हो की विभाग की लिया है, इस प्रकार हिंदीमें स्थानभेइके श्रवुसार शैलो मेर ता नही हुना पर कितना हा ध्यक्तियत शैलियां उरवनन हुई, जी आरो चल कर वर्गवद्र मेलियां वन गर्दे और इधर-उधर घूम किर कर छुछ स्धानों पर झा शहकीं, जिनसे स्थान-भेदका उपक्रम प्रारम्भ हो गया । इस समय स्थृल रूपसे तीन मिन्न स्थानाम तीन भिन्न शैलियों के कप स्पष्टनः अधिकांश लेलक तथा र्दाष्ट्राने हैं । काशीके क्लाम्नेकं पंडित गोबिन्दनारायण मिश्रके प्रमायसे प्रमावास्त्रित लेलकगण संस्कृतवहुल भाषाका प्रयोग परने हैं। देहलोकी ओरके छैछकगण अपनी भाषामे डद्री पारमीके साधारण जन्द स्वतंत्रता पूर्वक न्यवहार कार्त हैं। लखनऊ और कानपुरके साहित्यिकों पर महाबीरप्रसाद्जी हिवेदीका पर्यात प्रभाव शनः उन्हों ने मध्य मार्गका शवत्रस्वत किया । उनकी भाषाम संस्कृत शब्द होते हैं परनतु उदू शब्दोंका भी यथाचित समावेश हाता हूं। यह शीली अन्य शैलियां-की अपेक्षा अधिक छोक्रिय हुई है। इसके अतिरिक्त द्यास्य-विनाद, वहस-मुलाहसा, व्यंग्य, व्याख्यान, दर्शन, उपन्यास, कहानी आदि विभिन्न विषयोंके उप-युक्त कितनी ही शैलियोंका प्राहुमीन हुआ है सीर है। रहा है। दहुत-सी न्यूनताओं के रहते हुए भी इन ग्री लियें से यह प्रत्यक्ष है। जाता है, कि विभिन्न विषयें।-का यथे। चित रूपसे प्रकट करनेकी क्षमता भाषामें उप-स्थित है। देशमें उच्च शिक्षाका माध्यम अहुरैजी है। योज फल यनेकें अहुरेजोकी उच्च गिक्षा प्राप्त विद्वान् हिंदीको और कुक रहे ई, जिसके कारण सापा पर धहुरेजी रचना प्रणालीका विशेष प्रमाव कदाचित् मावश्यकतासं अधिक पड़ रहा है। न केवल अङ्ग-रेजोकं सदर्खों राव्द अनुदित है। कर हिन्दीके शब्द-भंडारपं प्रवेश फर रहे हैं, वरन् अङ्गरेजी पद्विन्यास नककी छाया हिन्दीमे दृष्टिगाचर हाने लगी है। इस प्रकार हिन्दीमें कितनी ही शिद्धिका विकाश हुआ ऑर हा ग्हा है। मासिक पत्रिकाओं के निकलनेसं मामयिक साहित्यको अच्छो श्रीवृद्धि हुई । राजनीतिके आंदालनके फलम्बद्धप हिंदीका राष्ट्रमापा बनानेका उद्योग किया जा रहा है । राजनीतिक आंदी-लन और निक्षाको उन्नतिके साथ ही पत्र-पतिकाए बढ़नी जा रदी हैं। साहित्यके सब अंग भर रहे हैं। विश्वविद्यालयों में हिंदी उच्चतम कक्षाओं में पढ़ाई जाने लगी है। विविध विषयों की महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं।

गत वोस वर्षों में हिन्दी-साहित्यके इतिहासमें सबसे
महत्त्वपूर्ण घटना है हिन्दी साहित्यसमेलनकी स्थापना।
आज हिन्दीको केवल उत्तरीय भारत और आर्यावर्तकी
भाषाका ही पर प्राप्त नहीं है, वरन उसे सम्पूर्ण भारतवर्धकी राष्ट्र-भाषा होनेको भी गोरवपूर्ण पर प्राप्त हुआ
है । भारतके प्रधान प्रधान पुराविद्देंके कथना
नुसार भारतीय सभ्यताका उत्पत्तिस्थान और केन्द्र
सदासे आर्यावर्त्त ही—गंगा यमुनाके नीरका प्रदेश रहा
है। अतः भारतके हृदय-देशकी भाषा होनेके कारण,
सिज्ञान्त रूपसे, हिन्दीको भारतकी राष्ट्र भाषा होनो
म्वतः सिद्ध है। परन्तु हिन्दीको न्यवदारिक रूपसे
राष्ट्र-भाषाके सि'हासन पर बैठनेका श्रेय हिन्दी-साहित्यसमेलनकी हो है।



पंडित मदनमाइन मालशीय

संवत् १६६७ वि०मे काणीमें महामना प डित मदन मोहन मालवीयकी अध्यक्षतामें प्रथम हिंदी साहित्य-सम्मेलनका अधिवेशन हुआ था। इस सम्मेलनकी स्थापनामें काणीके कुछ संभ्रान्त सज्जनों और नागरी प्रचारिणी समाके कितपय सन्स्योंका हाथ था। परन्तु शीव हो सम्बेलन एक पृथक संगटनके रूपमें विकसित हो कर एक महत्त्रपूर्ण प्रभावशाली संस्था दन गया। मागरी-प्रचारिणी-सभा कतियय विशिष्ट स्वक्तिवीके हाथ में ही रही और यह साथिंक सदायताके जिल्लाहा सर कारके आजित भी रही। इसक विवरीत हि दी साहित्य समीलनहा विकास देशही शस्तीय भाजाओं क अनुकृतपुणं चनमत्तात्मह प्रणाली पर हशा । इस समय देशमें राष्ट्रीय कांग्रेमके पत्रवात सबस बडा शविल मारतीय जनसत्तातमक साउन कदाचित् हि दा साहित्य-मामेठा ही है। समी-नका प्रभाव और कार्णश्चेत अत्यन्त स्थापक और विस्तृत है। उसने हिमालयके तुपारमण्डित पार्श्य पर वसे इए दशम मामासे छे दर सदर मदरासके सागर चीन समद-तट तक हिन्दीका सन्देश पहुनातका अमृत्य प्रयत्न किया है, जिसमें उसे प्रेरणीत्यादक मफलता भी प्राप्त हर है। समेराचे इम यहत कार्य इस महान सेवा और इस बाजातीन सफलताहा गरिकाण थेव सधीरतके भाग श्रोयन बाउ परुपेतिम दासती र इनकी है। र इन भी प्रमागक रहनेवाले हैं। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्या लगसे पमः पः पतः पतः वो०को परीक्षाचे ये।ग्या पूर्वक पास की । उनको जोवन बहा हो सात्विक रहा है। वे प्रवाग स्यूनीसियत बेहर्यक चेप्रसीत रह चुके है। देशके सावाजनिक जीवनमें उत्हाने बना आग जिया है। स्व साला लाजपतराय उन्हें अपने जीवनर्स हो भवनी पीपनमवाटींका उत्तराधिकारी खन गये थे । समील नकें लिय उन्हों ने जे। किया यह शत्यात महस्य पूर्ण है।

भीर काले हां की शिक्षा प्राप्त करने का नायसर नहीं मिला--नयने प्राप्त कर प्रकारन के लेने में हैं थेंडे ही जान
प्रद्रांन भीर अध्ययनका स्वर्ण सुवेगा अनायाम हो प्राप्त
हो गया। सम्मेलनकी ये परीक्षाये अध्यान लोकप्रिय
हुइ गीर उनक द्वारा अनेकी प्राप्त्य ने लेकक उदयन हो
गये।

सामेर ने खनेश उत्तवीसत पुस्तक प्रकाशित कराइ, सत्साहित्यका प्रवाद किया, अनताकी रुचि साहित्यकी श्रोद साहित्यकी श्रोद साहित्यकी श्रोद साहित्यकी श्रोद साहित्यकी ह्यादन के प्रवादन के प्रवादन

सामेलनका अधियेशन प्रति वर्ष देशके विशिष्ठ नगरीं हुं हा रुपता है। समीलनक समापनिके पद पर शासीन होना हिन्दीके किसा मी विशापि लिय गीरवकी वात है। समीलनक पद मुख्य उद्देश हि दो- को राष्ट्र भाषा बनाना है। लता समीलनक मिद्र मं राष्ट्र भाषा बनाना है। लता समीलनक मिद्र मं राष्ट्र भाषा बनाना है। लता समीलनक मिद्र मं राष्ट्र मं प्रदेश पुतारोप लिय ल्यान है, वहा किसी प्रशासन भिद्र मां वात है। समीलनको इस बानका गीरव है, कि उसके समापविके बासनको राष्ट्र मायायों से बागिंग, गुतारानों और महाराष्ट्र विशास भी सुनोमिन कर सुके हैं।

बाद तह हिन्दो सान्दित सम्रोग ता है समापति के बासन
पर निम्निटिनत विद्वान थेड खुके हैं—
१—महामना प दिन मदनमादेन मालगीय—काणो
२ स्व प व गिरिन्तारायण मि.र—प्रयाग
३—स्व प व वदरीनारायण चीनरी 'मेमच'—क' क्ला
४—म्व प प वदरीनारायण चीनरी 'मेमच'—क' क्ला
४—म्व प वित्त तीचर गाडक —ल' लाज 4—स्व प वित्त तीचर गाडक —ल' लाज 4—रायसाह्व व्यास्तुन्दर वास्त-म्याग
७—म्ब साहित्यानाटा प व रामायनार ज्ञामां—ज्ञवन्वार
८—महासमा प दित सद्मान क्षेत्रस्य गाजी—कन्दोर
६—महासमा प दित सद्मान क्षेत्रस्य गाजी—जन्दोर १०—स्व० विष्णुदत्त शुक्क—पटना
११—डाकृर भगवानदास—कलकत्ता
१२—पं॰ जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी—लाहोर
१३—वावृ पुरुपोत्तमदास टंडन—कानपूर
१४—पंडित अग्रेष्टम सिंह उपाध्याय—दिली
१५—स्व० पंडित माधवराव सप्रे—देहराद्वन
१६—पंडित अमृतलाल चक्रवर्त्ती—वृन्दावन
१७—रायदहादुर महामहोपाध्याय पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द

१८- पंडित एम सिंह शक्तां—सुजफ्फरपूर १६—स्व० गणेशशंकर विद्यार्थों—गारखपूर २०—वावृ जगननाय दास रत्नाकर—कलकत्ता।

अविल-भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके ढंग पर देशके कई प्रान्तों में प्रान्तीय साहित्य सम्मेलनेका भी संगठन हुआ है, जिनसे हिन्दीके प्रसार और उन्ततिमें बड़ी सहायता पहुंची हैं। इन साहित्य सम्मेलनेंके प्रोत्साहनसे अनेकां स्थानामें हिन्दीके विद्यालय भी स्थापित हो गये हैं।

संवत् १६७५में हिन्दो साहित्य सम्मेलनका अप्रम अधिवेशन होहकर राज्यकी राजधानी इन्दोरमें हुआ था। सम्मेळनके इतिहासमें यह अधिवेशन अत्यन्त महत्वपूर्ण था। इस अधिवेशनमें सभापतिके आसनका सुरो।भित करनेवाले सावरमतीके ऋषि महातमा गांधी थे। उस समय तक सम्मेलनवाले हिन्दीका राष्ट्रभाषा वनानेकी वात केवल मुखसे ही वहा करते थे। उसे किसीने व्यवहारिक रूप नहीं दिया था। महातमा गांधी स्वय' गुजराती हैं। परंतु इस दूरदशीं महापुरुपने देखा कि देश और राष्ट्रके कहवाणके लिए देशमें एक राष्ट्र-भाषा-का होना अत्यन्त आवश्यक है और यह कार्य नेवल हिंदी भाषाके छारा ही हो सकता है। सत्याबहका जनमदाता इस कालका सवसे महान कमेंड व्यक्ति हैं। वह प्रत्येक वातमें केवल दूसराका उपदेश दे कर ही चुप नहीं रह जाता, वह जा कुछ कहता है उसे सबसे पहले स्वयं ही कर दिखाता है । महात्माजीने हिंदीका राष्ट्र भाषा म्बीकार किया और महरास प्रांतमें उसके प्रचारके लिए स्वयं अपने पुलोंको भेजा । महातमाजीको देख-



महात्मा गाधी

रेखमें सम्मेलन मदरासमें हिदी-प्रचारका बच्छा कार्य कर रहा है। भारतमें हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों के शित-रिक्त अन्य प्रान्तों में हिंदीका जो प्रचार हो रहा है उसमें महात्माजीका अनन्य प्रभाव है। यह उन्हीं के प्रभावका फल है, कि आज कल भारतवर्णकी सर्वाप्रणी राष्ट्रीय संस्था इंडियन नेशनल कांग्रे समें अधिकांश वक्तुनायें हिंदी हीमें होती है। आज कल प्रत्येक राष्ट्रीय नेताके लिए—चाहे यह किसी भी प्रान्तका हो—हिंदी जानना अनिवार्थ हो रहा है। अपने इस आ-भारत-व्वापी प्रसार-के लिए हिन्दी मोहनदास कम चन्द्र गांधीको चिर ऋणी रहे गी।

साहित्य-सम्मेळनको अन्य महत्त्वपूर्ण अधिवेणन सम्बत् १६९९मे कळकत्तेमे हुआ धा। इस अधिवेणन की सुण्य विशेषता 'श्रो मंगळाप्रसाद पारितेषिक'की स्थापना है। जिस प्रकार प्रति वर्ण संसारकी सर्वो-त्रुष्ट साहित्यिक रचनाके लिए नावुल पुरस्कार दिया जाता है, उसी प्रकार हिंदीकी सर्वोत्तम रचनाके लिए 'श्री मंगळाप्रसाद पारितोषिक'का विश्वान किया गया।

कलकत्ते और वनारसमें शीतलप्रसाद खड़ ग प्रसादकी प्राचीन प्रतिष्ठित व्यापारी कोडियां हैं। इस कोडीके वर्तमान सत्वाधारियों में वाबू गाकुल चन्दजी तीन भाई थे—(१) आनरेबिल राजा सर मोतीचंद के० टो०, सी० आई० ई०, (२) वाबू गोकुल चंद जी (३) म्वर्गीय वाबू मंगला प्रसाद प्रमा० प्रशाद प्रसाद प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रसाद प्रमाव प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रमाव प्रसाद प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रसाद प्रमाव प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रमाव प्रमाव प्रसाद प्रमाव प्रमाव

प्रतिभाशाली नयसुबह थे। उद्देग्ने प्रवान विश्वविद्या लयसे बीठ पसठ सोठ बीर कलकत्ता विद्यविद्यालयसे पमठ पठकी परीजाये येग्यतापूनार वांस की धी तथा महामना प ० महनमोहन मालदीयके साथ हि दूविस्व विद्यालयकी स्थापनाक लिय भी प्रत्क किया था। परतु हुर्माण्यसे केयल ३४ वर्णकी अल्प प्रयमं हो वे कालक्षत्रिल हो गये।

बाबू गोकुलचदक्षीका प्रण बहुत उद्दार और विद्या जुरामी हैं। सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय दातथीर नेता श्रीमुत जिय प्रसाद गुत भी इसी बंगक रस्त हैं। बाबू गोकुलचदकी बडेंसाहिस्याजुरागी, चार्मिक और उद्दार सज्जन हैं।



षाव् गोर्ज्ञ्चन्द्रजी

इहाने हिट्ट विद्यारिपालयका यह लाल स्वयं प्रदान किये थे। कलकत्तम स्वयंसद विद्वान् बाद् मनगान दासजी पम० प० के समापतित्वमें श्रीकल भारतवयाँ व दिश्ये साहित्यसमीलनका जो ग्यारह्या श्रीयरेगन हुआ या, उसी अधियंजनमं शयो स्वर्गीय साला बाद् मगला प्रसादकी स्वृतिका विरक्षायी बतानेक लिए इहाने दिदी साहित्य समीलनका ४००००० प्रोमेसरी नेट स्वित्य प्रदान किये कि समीलन दिदीके मीलिक साहित्यको मीरसादा देनेक लिए इस धनके ब्याजस २२०० श पक पुरकार प्रतिवर्ग दिदीको सर्गस्य पुरुवकके स्वित्वाको में हु करें।

Vol AXV 18

सम्बन् १६८८मं सम्मेन्यका वीमग्रा अधियेशन पुनः करक्तो । हुआ था । बाबू गोकुलचन्द्र जो तथा उनके पुदी इस बार फिर अपने साहित्य प्रेम और विद्यानुगंग का परिचय दिया । बाबू गोकुल चदके बडे पुत्र हुमार



बुभार इध्याद्भगार एमः ए० वी । एछ।

हण्य हुमार प्रत प० वो व एक, प्रत बार व प्रत कर सकता कापरिज्ञान की मिलर, इस सम्मेन्नके प्रधान लगान मन्त्री ये । इनका अधिकाश समय पुरन्कें पढ़न या छेन नाहि लगाने जाता है। एकार इनका बहुत हा साधा साहा जीर मिलनसार है। क्लकरों के दिनों प्रतिमा तथा सहायकार आपका गणना हुए किता नहीं रह सकती। यानू गोलुल्य दो इस बार फिर सम्मेलनकी १०,००० प्रदान किये निसमें सम्मेलन है ही के उच्च कोटिय म प्रांति कर सकती।

जिससे साहित्यके कायूण अगोकी इस पुरहशरसे प्रोटसाहत प्राप्त हो सके यह प्रश्य दिया गया है, कि यह पारितायिक प्रति वर्ग बारी वारीसे विभिन्न विषयोग रचनाओ पर दिया जाय । इसके लिए साहित्यक सम्पूण विषय निमलिजित जार मांगो में विमस कर दिये गये हैं

- १ साहित्य —इसमे धालांत काटव, उपत्याम, मारङ समालेखा, भीत मध्य वादि तके हैं।
- २ समाज प्राप्त-इसके अस्तर्गत पुरावण्य, श्रीतहास, सन्नवीति स्वीर अर्थाणास्य व्यक्ति विवय है ;
- 3 वर्शन—श्मकं प्रतिमेश धर्म, वार्ल गर्फ, ध्ययाना और मेरोपिद्रान धादि से गणका होती है।
- प्र विद्यान—जिस्ता भीतन, श्रमण्डन, भीतिक विद्यान, ज्योदिन, भेराक जीम जीव विद्यान शादि विद्या विदे चिन होने हैं।

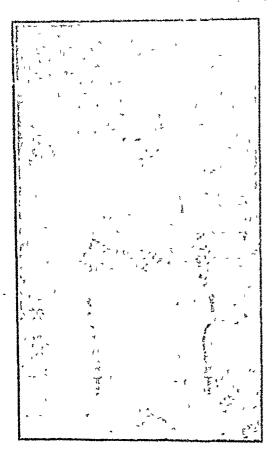

पविद्यत परामिद शमी

र शी नामित प्रामित में से से साम क्षांत्रियक प्रमान प्रमान प्रामित प्

२ व्हिन्सम विषयक मृत्यस व्यक्ति साह्याति-च म्यांगळ मृत्यव्यक्ति कीत इतिहासक प्रश्माति-साम्यायस्थवद्यस्य के सीविताच्य स्वत्येत ठीकाकेट सिक्षा स्थान "एकान सारतेत विविद्यालय" सामक यसक्यांग्यव्यक्ति स्थान्य सर्वेद्या सभा साम्य



पविद्यन गीरंभिना रिस्टाः होग्या गया । जो स्वोध्यातीने इत्य प्रस्थते बडी सिखपूर्व क यह दिसलाया है, कि साम्बर्णां ही सम्पूर्ण लिवियों— देवनागरी, बंगला, गुनरानो, नानिष्ट, नेलग्, मलयालम हाविका विकास किस प्रकार हुआ । स्रोकालोको

यह पुस्तक पेसा ह जिस पर किसो मी मापाकी गाँउव हो सकता हैं।

३—तीसरे वर्ध दर्शन विषयक पुरस्हार त्री सुत्राकर द्विवदीका 'मनाविद्यान' नामह प्रथ पर मिला।

8—चीवे वर्ग विद्यानका पुरस्तार क्षाप्टर लिलेशी नाव वर्माका "दमारे शारीरको रचना" नामर पुस्तक पर प्रदान हुआ।

५—वाबवे वर्ष पुन साहित्यकी वारी बाह और श्री युत विधेशी हरिला "धोरसनसह ' नामक काव्य प्रध पर पुरस्कार मिला।

६--छठे वर्ध समाज्ञशास्त्रविषयः हिंवीय पारि ताषिक श्री सत्त्ववेतु विचालकारका "मींगरान्यका इतिहास"नामक इतिहास मध्य पर दिवा गया।

9—इस वर्षं दर्शतिविषयक पुरस्कार श्री ग गाममाद उपाच्याय यम० ए० को उनको "आस्तिकप्राद्" नामक स्वनाके लिय मिला है।

पिउछे तीन वर्ष से समुक्त मान्तीय सरकारकी सहा यवाने 'दिन्दुरनानी पक्षडेमा' नामक पक्ष सस्था स्थायित बुई हैं। इस सस्थाका उद्देश्य दि दो जीर उद्दे साहित्य की उन्नति करना है। पक्षडेमाने उत्तम साहित्यकी पृष्टिके दिल हेन्नकों को मोस्साइन कीर महायता देना पदान किया है और आणा है, कि उससे दि दी की समु नित लाम होगा।

ष्टुछ दिनेस्से द्वि दीर्म कुद्रियपूर्ण बरनाल स्मादित्य का कुछ अधिक उत्पादन हो रहा था। परन्तु "दिवाज मादत" इस गर्दे साहित्यकी प्रगति रोकनक लिए पक मोददार वादीला उद्यादा, निस्स फल स्वरूप स्स दृतित साहित्यका बाद यक गर्दे तथा जनताकी सुद्धिन पृद्धिका प्रोत्साहन मिला।

पहरें हम हिंदी कविताको वय तककी प्रगतिका सिश्रिस ग्वयरण दं खुक हैं, गवके विविध शागो का बाधुनिक कालमें तो जिकास हुआ है अब उसका दिग्द शाम कराते हैं—

षमादोषना---भारत दु हरिश्चहके समयस ही साहि रियम समाछाचना होने लगी थी पर प दित महाबीर मसाद द्विपदीक समयसे उनका सक्य निश्चित हुना। विवेदाजाका समाले।चनाए अधिकाल निर्णयात्मक होती थी । सरस्वतीन पुस्तकाकी भी और सस्क्रत तथा हिदाके इंड कियों की भी हियेदोजी समा छाचनाप लिखी । द्विवेदीजीको चलाई हुई पुस्तक ममोक्षाको स क्षिप्त प्रणालीका अनुसरण धर तक मासिक प्रविशामा में हा रहा है। हिवेदीजोको समाराचनाय मायाकी गडवडोको दर करनेमें बहुत सहायक हुई, साध हा बाळोचनामें सयत हो कर त्रिजनेश द्वामा प्रति धित हुआ। द्विपश्चात्रोके सनकालीन समालीचका में मित्रद चुनो का स्थान विशेष महस्त्रपूण ह । उनका हिन्दी साहित्यका इतिहास श्रथ अपने द्वाकी पहली रबा। हे। के कारण वड़ो मृत्यान यस्तु हुइ । 'हिन्दो नवरक्षणमं कवियोंको समाछोचनाका सुलपात हुआ। उन्ही आराचनाओं के सम्ब धर्म जिल्लानों मतमेद हा सक्ता है और है भा, पर समालेखनाका कारा आर म करने कारण मिश्रव धुर्शाका हि दी साहित्व पर अण है बौर उसे स्वीरार न करना इत्रवना माना जायगा। इस बातका विना ध्यान रखे कि सब बातारी क्रमिक विकास होता है, पूर्व एतिपाँकी तुच्छ मानवा जर्बा सन चिन है यहा इस बातका भी ध्यान रहना चाहिये कि इमारे ज्ञान तथा अनुभवकी चृढि निरंतर होता रहती है. इसलिये साहित्यक विद्यार्थियों, समालेखका तथा निर्माताओंका अपने अपने मतोंको धेदबाक्य मान धैडना. मदाचित्रत तथ्योंको सबहेलना करना तथा मिछ प्रत रखनवारीका होय समक्रमा साहित्यक भावी विकास और उप्रतिक रियं हितकर न सिद्ध होगा।

और उप्रतिक निय दिनकर न सिद्ध होगा।

हि दोषे कियो पर आलो उनारमक लेख और पुस्तक 
लिखनेवालानं प दिन प्रधानेंद्व प्रमा और प दिन कुण्य

विद्वारी मिश्रके नाम उन्हेंस्वयोग्य दें। दि दोनं मुलना

रमक आलीवना शैलीका आविकार पहिला प्रधानिद हार्मा

ने किया था। यह वहनुनः पर न वह चीज थी। प दिन

कृष्यविद्वारी मिश्रने इस विषयका आगे बहाया है।

श्मानीकी गौलीका समुसरण अन्य लेगिने न किया है

शमानीकी माया उर्थु मिश्रन और चीटोली होती है।

मिश्रनोकी माया उर्थु मिश्रन और चीटोली होती है।

मिश्रनोकी माया सरल और गश्मीर है।

अ'गरेजी ह ग्री गंभोर आलीचनाएं लिखनेवालीम राय साहव श्यामसुन्दरदास और पंडित रामचन्द्र शुक्क प्रमुख हैं। जायसी, तुलसी, सुर आदि कवियों पर उनके निवंध सुंदर विश्लेषणात्मक आलोचनाके इत्में लिखे मानसिक और फलात्मक गए हैं, जिनसे कवियोंक विकास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। विश्वविद्यालधों की उच श्रेणियों में पढ़ाई जाने योग्य समालाचनाओं में शुक्त जीकी समालेग्ननाएं सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हुई हैं। दाव पदुमलाल वरशोने भी दे। एक समाले। बनाटम क पुस्तकें लिख कर दिन्दों विकासकामका स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है। मासिक पतिकाशों समालाचनाप लिखनेका ह ग अधिक उपयुक्त जार प्रशंसनीय होता जा रहा है। पहलेकी अपेक्षा व्यक्तिगत आलेपेंकी वहुत कुछ कर्मा हो गई है। कदाचित् यह कह देना अनुचित न होगा कि समालेखनाका काम वहुत महत्त्र-पूर्ण है और उसे सफलतापूर्वक करना सबका काम नहीं हैं।

नाटक-अन्य सभी साहित्योंमें नाटकेंका विवेचन रंगणालाके निवमें। प्रतिद'धें। सादिका ले कर हाता है। अंगरेजीके अनेक विद्वान् समाले। चक ती रंगण। लाके अनुपयुक्त नाटकोको नाटक कहते हो नहीं । उन देशीमें रंगशालापं वहुत अधिक विकसित हो चुकी है और प्रत्येक नाट हकार उनके नवीनतम विकाससे परिचित होना व्यावश्यक समभता है। नवीन विकास के कारण जी पुरानी नाटकीय रचनाएं आधुनिक रंगमंचके अनुपयुक्त हो गई हैं, अधवा पिछड़ी हुई देख पड़ने लगी हैं, उनकी निम्न स्थान दिया जाता है। स्वयं शेक्सपियरके नाटक भी रंगमंचको दृष्टिसे पुराने हो गए हैं अतः कम खेले जाते हैं, अधवा सुवार कर खेले जाते हैं। हिंदीके लिये यह बड़ी लजाकी वात है, कि अब तक वह पारसी रंगमंचके हो हाथोंमें पड़ी हैं, उसकी अपनी रंग-शालाएं या ते। हैं ही नहीं, अधवा मृतक-सी हैं। व्यव-साधिक रंगमंच ते। हिन्दोमें कदाचित् एक भी नहीं। हम छोग अव तक नाटक खेलनेका तुच्छ नटे। इाम सम-भते हैं। अनेक आधुनिक नाटककार घर पर कल्पनाके द्वारा नाटकीय प्रतिगधेां पर विचार करने हैं, रंग-

गालाओं में जा कर नाटक देख कर या खेल कर अपने अनुभवकी वृद्धि नहीं कर पाने । पारसी रहु-मंच अपने पुराने अवगुणाकी लिये हुए चला जा रहा है। वही अल'करणाधिषय, अन्यामाविक भाषा और वही अस्यामाविक भाषण ! हिन्दीकी जा दे। एक नारक्रमंडलियां हैं, वे तिथि-त्ये।हारी पर कुछ खेल खेला कर ही सन्ताप कर लेती हैं। यह स्थिति वडी हो शाचनीय है। बङ्गला, मराठी, गुजराती बादि भाषाओं -के रहुमंच विशेष उन्नत हैं और प्रतिदिन उन्नति करते जान हैं। ऐसी अवस्थामें राष्ट्रभाषा हिम्दो पर गर्ज करनेवालेंका मस्तक अवश्य नीचा होता है। हिन्दी भाषो रईसोंका चाहिये कि यथासम्भव जीव नास्यमण्ड-लियोंका सहायता दें और हिन्दीभाषी विद्वानींकी चाहिये कि वे यथासंभव शोव अभिनय-कार्यको अपने हाथमें लें, उरी नटोंका काम ही न समक्ते रहें। साथ ही हि'दीमापी जनताका चाहिये कि वह हिन्दी नाट्य-मंडलियेकि नाटक देख कर उन्हें प्रोत्साहन दे।

बाधुनिक नाटककारीमें वांत्र जयसंकर प्रसाद, पंडित बदरीनाथ भट्ट, पंडित नोविन्दवल्लभ पंत आदि प्रसिद्ध हैं। वाबु प्रेमचन्द्रजीने 'संप्राम' और "कर्व ला' नामके दे। नाटक लिखे हैं जिनमें उन्हें सफलता नहीं हुई। पंडित गोविन्द्वलुम पंतको रह्ममंचका अच्छा अनु-भव है और उनकी 'बरमाला' हिन्दी नाटकोंमे महत्त्व-पूर्ण स्थान रवती है। धौराणिक आधार पर लिखी गई प्रमको वह कथा प'तजीको कवित्वशक्तिसे चमक उठी हैं और नाटकके उपयुक्त हो गई है। पंडित बदरी-नाथ भट्टके नोटक व्यंग्य और विनादकी द्रिएमें हिंदीमें अपने ढ'गके अच्छे हैं, पर जहां व्यांग्य और विनोद नहीं है वहांका क्योपकथन शिथिल और उखड़ा हुआ जान पड़ता है और कहां कहीं हास्य और विनेद भी निम्न श्रेणीका हो गया है। श्रीवास्तवज्ञोके प्रहसनेंकी बड़ी ध्म है, पर हमारी दृष्टिमें वे कुरुचि उत्पन्न करनेवाले हैं, उनका विनोद वहुत निम्नकेटिका है और उनका प्रभाव नवयुवकों पर अच्छा नहीं पड़ता। वावू जयशंकर प्रसाद-ने अव तक आठ दश नाटक लिखे हैं। उनमेंसे अधि-कांश ऐतिहासिक हैं । प्रसादजीने प्राचीन इतिहासका

अस्ता अध्ययन किया <sup>9</sup> ऑह प्राचीत प्राप्तीय समात्र फे मुठे हुए जिल्लांका दिललानेम उनकी क्षमता प्रशस नीय है। देश बीर कालक उपयक्त वस्त निर्माण करना प्रसादभीकी विशेषता है। मानसिक व तिवाका वात्री का स्वक्ष दे कर लिखा हुआ उनका कामना ' नाटक दिन्दीये अपन द गका शहितीय है। हमारी सम्मितिमें वित्तर्भत्तर्वा इतनो बटिक और एम दूमरोम ऐसो अवि व्हिन्न मायसे चित्रो हड होती हैं, कि उन्हें अलग करक दिखानेमें कृतिमना का हो जातो है। उनका 'यक घृट' नामका पकाकी नाटक सिद्धान्तवनिपादाकी दृष्टिने चाह जी है। पर शादकीय दृष्टिम कु नहीं है। मिदा नाकी अग्रस्थान मिल गया हैं, क्योपकथनमें चाटकीय प्रमाप लम है। गया है। फिर भी इतना ने। निःस देह कहा जा मस्ता है, कि नाटकेकि क्षेत्रमें प्रसादनोकी रचनाव बहे पहरू की है और अब तक्ये माटककारोत थे ही सर्वश्रेष्ठ है। परत उनक नाटकों में र गम च पर खेले जानेती अनुपयुक्ताका बहुन बडा देश्य है। इसरे रहस्य मय उक्तियोंका जनाप्रयक्त प्रयोग किया गया है जो नहीं वहीं भाषाका निरर्धक बनादना है।

उपन्याव--'परीक्षागरा'क उपरान्त हिन्हीक उट न्यानेमें च दर्शनास तिर्देश नाम आता है। वाक दंगकीनदन खत्रीकी हम रचनाका उस समय दनना श्रीयक म्यागन विया गया कि सब हमारे निये यह आश्वर्ध की बात हो गई है। लाखा निरक्षरी और उर्दु दा लागा ने 'बाइराता स ति।' पडनेके लिये हि दो सीबी । स इ काताचे शतुसारणाम हि दीमें अनेक उपन्यास लिने गए। इनके अनन्तर गदमरीजी € जासुमी उपन्यामाहा सुग आया। उनके अरेक उप याम अनुरादित हैं, कुछ मीलिक भी में । घरनाओं की स्रोर साक्षण रहता है, चरित्रक विकासका कहा पना नहीं रहता, भाषा भी प्राय देहाती. रहरी हैं। इसी समयके लगभग व गलाके 9 उ अन्ते उप यामाना हि दीम जनवाद सभा जिसमें साहितियह वग पनिका मीटिक राजाए भी होते लगीं। पहिन किशोरीला र नेास्यामीने इस और पहले पहल प्रयद्ध किया। बाको रचनाय साहित्यक हैं, वर भाषाको हृष्टिमें सफल नदी दृद्दी। गोस्यामीजीने अदतद प्रचामा उपायास

ियो होंगे और उनका घोड़ा बहुन प्रचार भी है। उनके उपन्याम अधिकाण घरगानितिए हैं गानो क चरित विकासकों और कम ध्यान दिया गया है। करों की काल्या भी करकता है। अगरेजीको जाखुनिक उपन्याम ममीशाक अनुसार गोहगानिक उपन्याम सिंग कर्म सिंग होंने हैं। उनका सिंगों भी हिस सुस्त कम साहित्यक मूल्य है। उनका सिंगों भीर हमी कही कही अहंगेंजनाकी सोमा तक गढ़ च जीती है।

हि दी उपन्यास क्षेत्रमें प्रेम प्रश्नाकी रचनाओं ने शुर्वातर उपस्थिन कर दिया। हि द्यागलेने उपक यहें ने मीलिक उपायास 'स्पासदन'का उतायलेके साथ स्वापत किया और 'प्रेमाध्रम'के पिक्त हो वे हिंदी के सर्वेश्वेष्ठ उपन्यासकार बहलाने रूपी। सामाजिक



प्रेमचन्द्रभी

भावेका प्रतिबि व स्वकी सफलताका मूल कारण है। 'र गर्भूमि' कावायक्य', 'प्रतिहा 'गवन' आदि उनके किनी हो छोटे वहें अवन्यास निकल सुके बीर विकर्म जाने हैं। प्रेमस्यन्द्रजीने देहाती समाजका बड़ा अच्छा अनुमन् प्राप्त किया है और उनके सुख-दुःखेंकि। वे समकते हैं। सामाजिक कुरीतियों हो दूर करनेक उद्देशमं उन्होंने धांग्य शैली स्वीकृत नहीं की, मीठी चुट कियोंका प्रयोग किया है । मानिमक वृत्तियोंके उत्यान पतनका सुंदर चित्र अंकिन करनेमे प्रेमचन्द्जीकी प्रसिद्धिः है । वर्णनकी अपूर्व ग्रीक प्रेमचन्द्जीका मिली है, इस फार्यमें वे संसारके वह वह उपन्यासकारीके समक्य है। प्रेमचन्द्रजाके उपन्यासामें आदर्शवादकी बोर बिघक ध्यान दिया गया, तथ्यवादका उतना विचार नहीं गवा गया। देविंका उपयुक्त समिश्रण कराचित् उनके उपन्यांसींके महत्त्वका और भी वढा देता। पही कहीं विशेष कर 'र गम्मि'में आवश्यकतासे अधिक बिस्तार किया गया है। यह उपन्यास दे। भागोंमें न हो कर एक ही मागमें समाप्त हो जाता ते। अधिक रुचि कर होता। पं ० विष्वस्मर प्रामी कीशिकके 'मा' उप न्यासमे चरित-चित्रणका वडा हो मनाहर क्रव देख पडता है और भविष्यमें हिंदी उपन्यास जगत उनसे अच्छी आशाएँ रखता है I

हम नहीं यह सकते कि उपन्यास लिखनेके कार्यामें जयगं कर प्रसादजाका कहाँ तक सफलता प्राप्त होगी। 'कंकाल' नामक उपन्यासका निर्माण उसके नामके अनु कुल हुआ है। समस्त उपन्यासके पढ़ जाने पर हमें समाजके नंगे चित्रका उद्घाटन कचिकर नहीं हुआ। नव युवक लेलकेंगि भी अध्वैनेन्द्रकुमारकी 'पराव' अच्छें इष्टिसे देलो जाती है।

आह्यायिका—आधुनिक हिन्दीकी आह्यायिक ए संस्कृतके हिने।पदेण अधवा राजतरंगिणीके हु ग पर कहीं लिखी गईं अडूरेजीकी छोटी कहानेगेंकी शैली पर लिखी गईं है। घटनाओंकी सहायतासे पातोंकी व्यक्तिगत विशेपनाओंकी चितित करना आजकलकी कहा नियोंका मुख्य लक्ष्य हो रहा है। समाजकी कुरोतियोंके प्रदर्शनार्थ भी कहानियां लिखी जाती हं, पेतिहासिक तच्चों पर काश डालनेकी दृष्टिसे भी कहानियां लिखी जाती हैं और राज निक कहानियां भी लिखी जाती हैं। कहानियोंमें न तो घटनाओंका कम अधिक जटिल होता है और न जीवनके बड़े बड़े चिल दियाए जाते हें।

हिंदीमें आर्यायिकाश्रोंका आरंभ करनेवाले गिरिजा कुमार घे।प नामक सज्जन थे। उनके उपरांत श्रीज्याला दत्त, बाब जयणंकर प्रसाद, श्रीप्रमचंद्रजी, कींशिकजी, सदर्भ नजी, हृदयेशनी बादि फहानी लेखक हए। प्रमाद जीको आस्यायिकाएं कवित्वपूर्ण हाती है। उनशी कुछ बद्दानियामें प्राचीन उतिहासकी खेर्ड हुई बातांशी खेज की गई हैं, कुछम मनम्तरवकी सुस्म समस्याएं समभाई गई हैं और कुछमें व्यक्तिका व्यक्तित्व स्वष्ट किया गया है। प्रसादजीकी भाषा कहानियोक विलक्षल उप-यक नहां है और भावांकी फांकम कहीं कहीं छित-मता बा जाती है। प्रेमच देजी ही कहानियों से सामा-जिक समस्याओं पर अच्छा प्रकाश झाला गया है। उनकी भाषानीली कहानियेकि वहुत उपयुक्त हुई हैं बौर उनके विचार मो सब पढ़े लिखे लेगोंके विचारिम मिलने जलने हैं। यही कारण है, कि ब्रोमचन्द्रती ही कहानियां सबसे अधिक लीकविय हैं। ब्रेमचन्दजी और जयगंकर प्रसादजीकी सार्यायिकाओं में वडा भारी अंतर यह है. कि एकरें घटनाओं की प्रधानता रहती हैं और दुमरीम कारे भावाका । कोशिकजीको कहानियों-में पारिवारिक जीवनके वहें ही मार्मिक और सच चित हैं। उनका अल सोमिन ह, पर अपनी सीमाके भोतर वे बहिनोय है। ऐसा जान पड़ना है, कि सुद र्शनजोनं पारचात्य कथा साहित्यका अभ्छा अध्ययन किया है। भारतीय भादगीं की रक्षा करनेकी उनकी चेष्टा प्रण सनीय है । उनकी कहानियां सरल और रे।चक होती है। हृदयेणजो को कहानियों में कवित्व है पर उनको भाषा अत्यविक अलंकन तथा उनके भाव वहीं कहीं नितांत किएत हो गए हैं। अन्य कहानी-लेखकोंमें 'अ'तस्नल'के लेखक श्री चतुरसेन गास्त्री, श्री राय कृष्णदास शोदि हैं । उप्रजीकी वे कहानियां अच्छी हैं जिनमें उन्होंने अप्लोलता नहीं आने दो है। उनकी भाषा वड़ो सु दर होती है। हिंदी हो छे। हा नियों या गरपेंका भविष्य वड़ा उड़दवल जान पड़ता है, थोड़े ही समयमें इस झेलमे वड़ी उन्नति हुई है।

निवन्ध—हिन्दीमें अव तक निवन्धोंका युग नहीं आया है। समालेखनात्मक निवंधोंके अतिरिक्त हिंदी-

न अय सभी निवध साधारण केरिकेई। पहित बालरूप्ण मह और प दिन प्रतापनरायण मिश्रक निय ध हिदीको बारुपायस्थाके है। उत्तम विताद बादि बाहे जी इछ ही में साहित्यकी मधायी सपत्ति नहा हा सकते। प दिन महाबोरशसाद द्विवेशोजीके निव धेर्म विभारों की योजना कही कही विश्वायल हो गई है। विवैशीनाका सवादनकार्यमें इतना ध्यम्त रहना पहना थाकि उनके स्वत ला निवधी का दल कर दर्म आज्वल हो होता है। भाषातमक निवध लिखनैपालामें स्व० सरदार पूर्णसिहरा स्थान सबस अधिक महत्त्रका है, पर थे।डे ही दिन बाद सरनारता निदीका छोड कर शगरेतीकी और फुक गय थे। श्रीपृत गुलादगय और धोयत इन्नोमलक दार्शनिक निवध भी साधारणन अच्छे हव हैं। सिक्षेति क्षेत्रसंप दिन शासचा द्रश्रक का सबस अन्य स्थान है। मात्रसिक विश्लयणक आधार पर उन्होत करुणा, झांध आदि मनावेगी पर भनेक बच्छ निवध रिगो है। विवरणात्मक निवध रेखरो न याता. भ्रमण आदि पर जी कुछ जिला है, उह सब मध्यम जेजीहा है । साराशयह कि निवधींका और सभी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। दिशी साहित्यक इस अगरी पृष्टिकी और सुलेखकीका ध्यान ज्ञाना चारिय।

करवा व विषय—हिंदीने इतिहास विषयक पुस्तके हैं भी द्वाछ निकरों हैं। मुगल समयक इतिहास वर सर्थों प मु गो देवीयमादने अच्छा प्रकाश द्वारण था राजपुनानं कर होराचन्द्र सोका वहें मुरुवयान प्रच निकाल रह है। वृद्धि कालीन इतिहास पर श्री सुन्दरलाल्योतं 'मारनतं जिद्धित राज्यं नामक पर क्या और उत्तस प्रच लिखा था। हिंग्दोमें विद्वार्थायनय पुष्पनकर्तनं व्या समाव है। उसका नद्या सामी कारण है पारिमा पर जहाँ से निका । नामग्रीप्रचारियो समागि पर पेझानिक कीय प्रकाश है। द्वारीन्यार्थिय पुरुष्ठ पुरुष्पक निकारों है, वरन्तु इस बातकी सावश्यक्त है कि प्रोपस्य राज्य एयकी पुरतकर्वन स्वाराण पुरुषके है नोधि सकानित हो । देशक राजनैतिक आरोजनोक परिणामस्त्रस्य सर्पतास्त्र, सम्मतिशास्त्र स्वीर राजनीतिशस्त्र पर भो कर्ष प्र प्र प्रकाशित हो खुक है । राननैतिक नेताओं के क्षण जीवनस्त्र सो हिरियकों के जीवनस्त्रित सो प्रकाशित हुए हैं, परातु साहिरियकों के जीवनस्त्रित सो प्रकाशित हुए हैं। प्राप्त में क्षण प्रदेश से साहिरिय सेत्यनारायण कियरनकी जीवनों हो है कर अभ्य किसी साहिर्य सेवीकों को स्वार्य सेवीकों को स्वार्य जीवनी प्रकाशित नहीं हुई। अप्या प्र विषयोग हि दोका भावार बहुत अपूर्ण है।

पत्र पश्किये —हि दी हा सबसे पहला समाचार पत्र उदात माराएड' संचत् १८८९२ फलक्रेम यगल विशीर शुक्र नम्बादशस्यवं विश्ला था । दुनरा यह मो रादी युगलाकशीरभीने कलक्लेसे ही निकाला था। नासरा समाच रवत राजा जित्रवसादका 'बनारस सव बार' था। पण्डिन डीइलोल मिश्रने 'भारतमिव' निकाला बीर दुर्गावसाद निधन 'सार्सुवानिधि' बीर 'उचित प्रकार को जाम दिया। बाबू हरिश्च दूस पत्रांका उस्केल ऊपर हो जुना है। परिवत बन्दोनारायण चौधरी बाबू रात्मुइन्द्र गुप्त, था रददस शर्मा थी समृतलार बरवर्गी बादिक प्रशासनीय उद्योगसे रोगांकी द्वि समाचारपत्रोंको बोर बढ़ने लगो थी । पण्डित बाल हरण भट्टक 'हि दीपदीय और पण्डित प्रतापनारायण मित्रके 'ब्राह्मण ने साहित्यक और सामाजिक क्षेत्रमं भारत काम किया था । राजा रामवालसिंह के 'हि दो स्तान'क हारा माल्योवजो और बालमुक्तस्य गुप्तन हि दी समारम प्रदेश किया था । इस समय हि दोमे अनेका दैनिक, बाद साप्तादिक साप्तादिक बीर मासिक पट पतिकामं निकल रही है । उनम कानपूरक 'प्रताप' स्नीर उसके बशन्यो श्वीद सम्पादक म्बर्गीय गणेगरोपर विद्याचींको सवाचै जिशेष उद्यक्षवेगव ह ।

गणेशक्रीका ज्ञन्म म्वालियर राज्यमं कायस्य क्रातिसं हुआ था। उद्योग मेद्रिक तक ज्ञिला वार्रे थी। यतकार और लवनकल की दीक्षा उद्दे विण्डित महाबीदममाइ द्वियेदी से दिली थी। विश्वयान वक्त दा मित्रोक्षी महाबतासं प्रता ' नामक स्वाहादिक प्रतक्ती का महिवा। 'प्रताव' द्वाके लिय स्वराज्य प्राप्तिक ध्येवको स्वे कर नम्मा था। विद्याधीं जोकी को जस्बो लेखनी, अविचल सत्यनिष्ठा और निभी क जीलीने शीव ही 'प्रताप'वा नाम युक्त- । प्रदेशके कोने-कोनेमें पर्वचा दिया। प्रताप दीनोंका ताता, | किसानार्का वाणो, मजदुरोका सलाहकार और स्वतंत्रता '

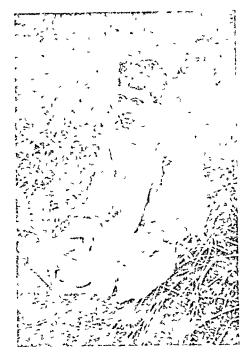

गणशशङ्कर निद्यार्थी

संप्रामका से निक वन गया। गणेशजीको तापा-शेलो अपने गुरुके स्मान मध्य मार्गकी थी। राजनेतिक क्रिक्ते कारणन्त व्यस्त रहनेके कारण विद्यार्थीजो हिंदी- के म डार्म अपनो पूरी से ट नहीं प्रदान कर सके। यद्यपि वे स्थायो साहित्य नहीं उत्पन्न कर सके, परन्तु उत्होंने पचीसा नये साहित्यक और पत्रकार उत्पन्न कर विये। इस वातमें वे अपने गुरु हिवेदीजोसे किसी भी प्रकार कम नहीं थे। आज कलके अनेकों लेखक, पत्रकार और साहित्यक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रपसं विद्यार्थीजी होके वनाये हुए हैं। सन् १६३१के कानपूरके हिंदृमुस्त्रिम दंगेमें 'प्रताप'को गह यग्रस्ती सम्पादक दंगा रेकिनके प्रयत्नमें सक्चे सत्याप्रही वीरकी भांति मुसलमानों द्वारा मार डाला गया।

प'॰ रामगाविःद त्रिवेदी नेदांतशास्त्री—सम्वत् १६५१की आश्विन शुक्क हिनीयांका कृसी (जिलां गाजीपुर) गावमं आपनं जन्म प्रहण किया । आप सरयूपारोण ब्राह्मण

जातिके एक उत्रुष्ट रहा हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा पड्लें ता कलकत्तों, पीछे काणी जा कर पूरी हुई। आप स्वभावके सोधे-सादे और मिलनसार हैं।



पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी वेदानगान्त्री

आपका संस्कृत-साहित्य-विषयक झान दुर मनीय है। आस कर दर्शन पर आपका अधिकार है। काशीकी 'वैदान्तशास्त्री' तथा 'महोपदेशक'की परोक्षामें आप ही सर्व-प्रथम हुए थे। वंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं में भी आपका ज्ञान प्रीढ है। संस्कृत भाषाके भी आप उत्कृष्ट लेखक और प्रकृष्ट व्याख्यानदाता हैं। काशीके महामण्डलसे हिंदी मासिक 'आर्थ-महिला' की निकाल कर तान वर्ध तक आपने वडी सूदीसे उसका सम्पादन किया था। उन्हीं दिना व्याख्यान देते हुए कई वार सम्पूर्ण भारतमें आप चक्कर लगा आये

थे। पोने महामण्डलका ही हेपुटेमन लेकर बाप वर्मा सर्पे। बहा भी आपने हिन्दू सम्पताका न्यूव प्रवार क्विया। धीर ते। क्या चीनकी भीना लामा तकसे बाप क अधक परिश्रमने कहें ममाप स्थापन हो खुका है। र मूर्तमं आकर 'विस्तुल' नामक निका सामिक पत्र निकाल कर क' वर्षा तक आप वसना सम्पादन क्कि पत्र 'विमापति' की निकाला जो अपना जानका पक्ष ही या।

उमे समय जापी 'दुर्जन-गरिवय' नामर एक दर्शन-प्राप्य जिल कर हिन्दी समारमें हुज्यन पैदा कर दी। इसमें स सार मरके दर्जनारा सक्ष्मि परिवय हैं। इसम बाद १८ पुराजां के साल्यावनात्मर कराने दिन्दी विष्णुपुराण' गामरा प्राय्व जिला, निसम वैकानिक रोजा रिरेपियोक कल्डनका उत्तर जॉर हिंदू सर्वजना मण्डन है। इसकी सज्जाउट वडी हो सुन्दर हैं और "मका आकार प्रकार भी बहत विशार हैं।

आपनो लिखी दूसरी पुल्तव 'महासती महालमा' । और 'रामर्थि महार्' है। 'रामर्गि गहार्' क समाग महार्' क विषयम सदा ग पूर्ण प्राय आज तर रहा स नहीं निक्ला। 'राम्नवलो' नाटिका तथा 'भन भूव' नामक दो सक्टन प्रायो का भी आपने हिन्दांमें अपनी भी लीसे लिखा है।

आप इत दिने। एक दोष निकात रहे हैं, जिससे ल्यामग हिन्दों के २५००० शास्त्र अधास्त्र, प्रकाणित अपका शित प्रत्योका परिचय रहेगा। इसमें अभी तक हतारें। रुपयोका ध्यव हो जुका है।

१६२८ ६० क दिसम्बरमें ससारम्राण किये जापन प्रस्थान किया था। वर्मा, रुना मेगिरणस, री यूनियन, दक्षिण अमीका, पेर्सुनीन अमीका, रंगानिका, ज जी बार, कैनिया जादिको आपने याजा की। मोरियानमें आपने ६८ मोता प्रवारक माइल क्यांचित किये मिसका प्रधान कार्योजय यहीको राजधानी थेग्डे सुरमा नं । यह संस्था उस द्वेपको सराधेष्ठ स स्था है। अधिन दक्षिण अमीका समातनसम महामण्डलको भी आपने क्यायना की, निसके आजोवन समागति आप ही हैं। विद्याम

आपने 'हिस्दी, हि'दू, हि द को ही सेवामें समय दिताया। आप हो सर्व प्रयम सनाननी महोपदेशक थे जेर इन जिदेशोमें भो सनातन धर्मका विग्रुल वज्ञा आये।

विदेशमें लीटने पर भाप इन दिने। मुल्नानम ज (भागलपुर) से हिन्दोको उत्हरू पित्रमा 'भग गा' का समयादन कर रहे हैं। हिन्दो मानाको इननो सेना कर लेने पर भी अभी आंगको सन्नोय नही हुआ है। आप लगे हाथ चारा चेदोंका सुन्दर अनुनाद हिन्दोंमें करको उस हिन्दों मानाके फहराने आंचरको भी मर देना चाहने हैं।

आपके देजाटनका औपूरा व्यासन है। यह कसी इस्त्रोको करी। आपन अधिका और युरोपका पास-पेर्टवरा रको है और शीस याता कर की धुनमें स्पी इद हैं।

बानू शिवपूत्रावदाव—काच गद्य लेदार अच्छे हैं । मापकी गनेवणाये बड़ी ही महस्वपूण होती हैं । हिन्दी के लिये जितना श्रम बाएने किया है उतना बहुतीने नहीं किया । जाय बड़े ही होनहार और प्रशंसायेगय लेखक हैं । आयकी रिनेत बातुवादिन और सम्गादिन बहुत सी पुस्तक हैं ।

प ० जगदीत का विवस — बाप विनादक उन युवक सुलेक को द किपी मानको गौरव है। साव मैं विल महामा हैं। बांपका मा निहार प्रात्त के मामको गौरव है। साव मैं विल महामा हैं। बांपका मा म निहार प्रात्त के मामकपुर जिलेके व गांत कुमें जा गामक माममें समाम है। जा हो कि साम के प्राप्त के मामकपुर किरो मा प्राप्त विभाग के नार्व के साम है। जा हो के साम के प्राप्त के प्राप्त

खरासीना, जीवनश्योति, लीलावर्ता, आशा पर पानी, निर्धनकी कन्या, कालचक्र, वाच, कुसुमकुंज, वेणी, रत्नहार, पुष्करिणी, वीणाफंकार, छाया, पद्मप्रसून, सुपमा, रचनाकीमुदो, निवन्धनिधि, तरंगिणी, उच्छ्वास, सती सीता, सती गधोरी, सती सीमंतिनी, सती मनसा, महासती अनुसूया, आदर्श दम्यति, सती पंचरत्न, वीर-वालपंचरत्न, मनी सुकत्या, अहन्धती, द्रीपदी, सुनीति, महावीर, सती चृन्दा, बादर्श-सम्नाट्, लक्ष्मीचरित्न, रमणी कर्नाळ और मतीसतीत्व।

इस प्रकार हम देखते हैं, कि विमलजी एकनिष्ठ हिन्दीभक्त हैं। समाजके प्रति उनमें दर्द हैं वन्धुत्व की उनमें तडपन है। रहन-सहन उनकी बहुत सरल तथा सादी है।

अडूरेनो राज्यकी राजधानी और ध्यापारका वड़ा केन्द्र होनेके कारण कलकत्ता धीरे धीरे भारतवर्गका प्रधान केन्द्र भी वन गया । कलकत्ता-वासियों की भाषा वंगला है । अतः कलकत्तेका वंगला भाषाका साहित्यिक केन्द्र होना स्वाभाविक ही हैं, परन्तु हिंदी सदासे भारतकी प्रमुख भाषा रही हैं । अतः कलकत्ता हिन्दी-साहित्यका भी केंद्र वन गया । लल्लू-लाल और सदलमिश्रने यहीं खड़ी वे।लीमे पुनः प्राण-प्रतिष्ठा की, पहला समाचाग्यल भी यहीं निकला और आजकल भी हिंदीके सबसे अधिक दैनिक पल भी यहीं से निकलते हैं । इस समय कलकत्तेके पुराने साहित्य सेवियों में भारतिमलके प्रथम सम्पादक पिछत छोटूलाल मिश्र सबसे अधिक वर्षावृद्ध हैं।

पं विभिन्नकाप्रवादणी वाजपेयी—आपने पुराने 'भारत-भिल'को चमकानेमें काफी प्रयत्न किया था । वर्रामान पत्नोंमें 'भारतिमल' सबसे प्राचीन पत्न हैं। वर्रामान हिंदी दैनिकोंमें वही सबसे पहले दैनिक कपमें निकला था। उर्रे दैनिक बनानेका सारा श्रेय अभिक्ताप्रसादणीको ही है। वाजपेयीजीके विचार बहुत परिष्ठत े, इसोलिए उनके लेख बहुत सुलक्षे हुए होते हैं। बहुत वपों तक 'मारत मिल'का सम्पादन करनेके बाद वाजपेयीजीने 'स्वतन्त' को जन्म दिया, जिसका वे अब तक सम्पादन करते रहे। वाजपेयीजीका हिन्दी व्याकरणका बहुत



पिडत अम्त्रिका प्रसादनी वानपेयी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने इस विषय पर एक पुस्तक भो लिखी हैं।

पं ० लच्मण्यनारायण गर्वे — कलकत्ते के अन्य पत्रकारों में पं ० लक्ष्मण-नारायण गर्वे का नाम विशेष उन्लेखियाग्य है। गर्वे जी काणो-प्रवासो महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं। उनका जन्म



पिंडत प्रचमया नारायया गद

सम्वत् १६४६में काशीमें हुआ था। व'ग मापाके सुप्रसिद्ध लेखक स्व॰ गणेश सखाराम देउस्करके गदेंजी जामातों हैं। वे पहले 'नवनीत' नामक मासिकपत्रमें कार्य करते रह ये फिर 'भारतमित के सध्यादकीय विमानमें आये।
यदित ब्रमिक्यमाद् वर्षत्रियोके सारतमित्र है। इने यर
गई की 'मारतमित्र' म्र प्रवान सध्यादक हुए। 'भारतमित्र'
छोड़नेके बोद ये 'भोरणमण्डे'।' के सम्पादक हुए। ' 'शोरणमण्डे'।' अपने नोजनकार में हि दीका सवा सम मानाहिक समका जाता था। आनकर गई का विजये नामक सानाहिक पत्रका सध्यादन करते हैं। दिस्ते लेखकों में मीनाका जिनना गम्भीर अध्ययन गई जीने किया है उनना बहुन कम लोगीने किया होगा। उत्त का स्वालांधी 'मरण गोता', 'महाराष्ट्रस्कर' 'प्रित्य का जानाय' सीर 'श्रीक्षणचित्र हैं। इसक मनिरेक्त उर्थने कह पुष्तकों का अनुवाद भी किया।

४० छररनरायण हमी—आप भी करकत्तेत्र प्रतिद्ध सार्गिटवको में हैं। वे आरासे निकलावाला निक्षां नामक पविकास सम्मादक और सम्पापक हैं। प्रामान सम्प्रतके सुर घर पिद्वात् हैं और करकत्ता विश्व विद्या स्पर्वेस सम्द्रत अध्ययनका कार्य करते हैं। उनका जन्म



यायन वहत्वारायय शर्म काळ्याकरवातीय गावन् १६२८मं भारामे बुबा था। शर्मातीक हो प्रयन्तस भाराक समाप छाट शहरमें नागरी प्रचारियो समावा स्थापना हुइ था, श्रो अब तक हिन्दा प्रयासका अनवसन स्थापना हुइ था, श्रो अब तक हिन्दा प्रयासका अनवसन स्थापना वर्ता मानी हैं। श्रामानी हिन्दी सीट शहरूत

में अनको युम्तके लिखो है। बोमचे हिन्दी सादित्य सम्मेलनके स्वागनाध्यक्ष पण्डित सकलनारायणनी हो थे। विहारके दिग्दी लेखकोंने पाडेयनीका म्यान ऊचा है। स्वत्यके और पण्डितोंके विपरीत हरद मानुवाया हिन्दीसे बहुत प्रोम हैं और ये उनके अक्टे उक्षायकों मेंसे हैं। माध हो थे शानास्थान, सरल स्वमायक और बहुत मिलनसार हैं।

## उपस्तर १

साराज यह है, कि बचा कला पश्च और बचा माय पक्ष देशनामें अभी पूर्ण परियक्तवना नहा आई है पर हिन्दी दे।नाही और द्रढनापुर्वंह अप्रमार ही रही है। सन बात तो यह है कि हिन्दो माया और साहित्य का बर्रामान कर बड़ा चमत्हारपण है। इसमें भावी उन्तिने दोत वर्गमान हैं जा समय पा कर माउरव पल्लिजि और पश्चित हो गे। परिवर्तन कालमं जिन गुणाका सब बातांमें देवना स्वामाविक दे ये सब दिया भाषा और साहित्यके जिलामां स्पष्ट देख पहते हैं और कालका धर्म भी प्रणातका प्रतिवि वित है। रहा है। इस अवस्थान जीवन है. प्राण है, उत्माह है, उन ग है और सबस बढ कर बात यह है, कि सदिश्योग्निनिके मार्ग पर इद्रतायां इ अप्रमार होतेको पत्ति और कामना है। चिनमं ये गुण ई ये अवश्य उन्नति करते हा दिशामं ये जूण यरामान दे और उसकी उन्नति अवस्थमानी है। हिदाबीर उनके माहित्वका सवित्व बडा हा उरहरूल और सुन्दर देख पहना है भादर नथा सम्मान के पात में महानुभाव है जा अपनी कृतियोगे इसक मान्द करका बीर माड मजाहा का दूर कर उस सुराग्य प्रमन्त और सुरस्य दमा रहें हैं।

दिश्द्रम्तान-भारतवर्ग देखे।

हिन्दू (म॰ पु॰) वार्यावस्थामा घणाध्यमधार्थे । मद नाजकं २३वे वटलमे कुछ इंग्लोने दिन् शर्दको उत्लेख दे । ये सुब स्लाक उतन प्राचीत नदा समक्ते आत । इत इलाकोमें यद मो लिला है, कि आमरेत जालि, लयदन नगर कीर प्राव्ह लेगा दिल्लुकाका विशेष करनेवाले हैं। "पश्चिमास्नायमन्त्रास्तु श्रोक्ताः पारस्यभाषया ।
अञ्डोत्तरशताशीतिर्धेषां संनाधनात् व नी ॥
पञ्च खानाः सत मीरा नत्र साहा महानलाः ।
हिन्दूधभिन्तोत्तारे, जायरने चहवर्तिनः ॥
हीन्द्रा दूपयन्येन हिन्दूरिन्युच्यत शिये ।
पूर्वास्ताय नन्त्रता पदशीतिः प्रकीशिताः ॥
फिरिद्रभाषया मन्त्रादतेषां संत्राधनात् कृती ।
ध्रिया मपद्यानाञ्च संत्रारेष्यपराजिगः ॥
इ रेजा नन्पद्यञ्च ल्यट्यस्यापि भाविनः ।"

(मेहन'त्र २३ प०)

मुसलमान तथा दुसरो विदेशी और बनार्यजातियों को छोड़ भारतवासी मात ही हिन्दू फहलाते हैं। घेदमें सप्ति प्रिष्ठा उठ्ठेख है । पारसिक सुवाचीन धर्मनास्त्र सबस्तामें बह प्रव्द उद्यारणमेदसे 'दस हिन्दु' नामसे ध्यबहुत हुवा है। पञ्चनद प्रदेशको ही चेदमें 'स्पत सिंधु और अवस्तामें 'इस देन्दु' कहा है। मुत्राचीन पारसिक्रमण पञ्चनद प्रदेशका विषय ज्ञानते थे, उन्हें भारतके आभ्यन्तर जनपदका उतना हाल माहम नही था है म्बभावतः वे ले।ग 'स' कं स्थानमें 'ह'का उचारण करते थे। इसोसे वे लेग केवल सिंधुवामोको हो। दिन्दुः कहते हैं। पीछे सुमलमार्गा-जगत्मे भारतवासीमाल ही हिंदू कहलाने लगे। उसीया ाम शिन्द है। भारत-में आये एव मुसलमान लाग समन्त भारतको 'हि'द' और इसके अधिवासीको 'हिंदु' और 'हिंदु' इन दानां नामसे सम्बोधन करने थे। धनन्तर मुसलमानी अधि कार जब सर्वाव फौल गया, तथ उसके साथ साथ मुसलमानाको छोड भारतवासी आर्यसन्तानमात हो 'हिन्दू' पहलाने लगी। मुसलमानी बमलके पहले भोई मी भारतवासी 'हिंदु' कह अर अपना परिचय नहीं' देता धा, इसीस किसी भी प्राचीन संस्कृत या प्राकृत प्रंथमें 'दिन्दू' शब्दका उल्लेख नहीं हैं। मुसर्लमानी अधिकार स्वाथी होनेके वाद जब तमाम पारसी भाषाका ध्यवहार हांने लगा, उस समय राजकर्भचारी भारतवासोमात ही 'हिन्दू' कह कर अपना परिचय देने लगे। इसी समय शायद मेरत तमें सर्गप्रधम 'हिन्दू' शब्दका व्यवहार हुआ और आगे चल कर अनार्य जातिका छे।ड भारत-

वासी आर्थास नानमात ही 'हि' द' कह पर अपना परि-चेव देते लगी। चनमान कालमे नारतवासी अर्थि-सन्तान जैन और बीजनण यथिय अपने हो हिम्दू नहीं यतलाते, फिर भी मुसलमानी लमलमें वे लेग हिन्दू कह कर ही बपना परिचय देते थे। इसीसे सुनलगान र्घभगें दत दे। सम्बद्धियां व्यवीय उपलेख नदी हैं। मुसलमानो समलम चीनदेशमें जो सब बीड प्रस्य रचे गये, उनमे भारतीय दीही का 'दिल्टू बीहा' नाम दिया गया दे। अभी कार्य अस्त्री तरह दिन्दू अब्द भा पारि भाषिक है। रहा है। जै। येर् अध्या चैदेखित धर्म प्रत्य बार परलेक पर विश्वास करते हैं तथा गेल्मांस छूते नद भी नहाँ, वे दी शाज पल पहर 'दिन्ड' फहलाने हैं. यह हिन्दु सम्पता एक समय सारे सम्य जगत्न फीली हां थी। यहां नक कि नांग हजार यथं वहले हिन्दुमी ने सुदूर प्रिया माइनर शादि स्थानीते भा चैदिक पर्यो-का प्रचार किया था, इसके किनने ही प्रमाण गिलने हैं। दिनाइन, पार्च, उपनिदेश, यगदाय, यन्दो । जाडि कन्दीं में प्रतीच्य दिन्द् सम्पताका अस्त्यय देवेश ।

दिन्दुक्ज-पाजपाकी पक विम्तृत पर्वनमाना । यह पामीर मालभूमिने ले दर लफ्तानिक्तानके उत्तर-पूर्व तक की शी तथा मध्य प्रियाके एक्षा० ७३ ३० उ०से निकत्र कर अफगानिस्तानक मारनसामान्त पर समाप्त एई है। दिन्द्रक्राके उत्पत्तिस्थानमें चार बड़ा बड़ी निद्यों निकला है, आष्मम, यारन्द दरिया, कुनार और गिलगिट नदी। यह पर्वेतमाला हिनालक्षी ही प्रसार है, फेंचल विचला हिस्सा मि भूतद हारा पृथक्तु वा है। जहां यक राएड पर्वतने घे।रबंद उपत्यकास हेलमएडके। अलग किया है, यहाँ तक पित्रममें हिंदू-कुशका विस्तार है। इसके कदमें पश्चिमको सीर इस पर्वतमालाका नाम वदल गया है। इस सीमामें शायोपणाया है कर दिंदुकुणका प्रसार २०० मोल है। हिंदू हुश पर्वतमालाको चार प्रधान शाखाव हैं। इन सव पर्वतगालामे निद्यां निक्ल कर मध्यएशियाके सभी प्रदेशीमें बहती हैं।

मध्य पशियांके भिन्त भिन्त स्थानमें जिस प्रकार भिन्त मिन्त जातियोंका वास है, हिन्दूकुण पर भी उसी प्रशार विभिन्न धर्मावलभ्यों और विभिन्न भाषी जानिया। रहती हैं। इसकी उपत्यकाय साधारणत उपर है। रम पर्वत परको गिरिग्रहामे भा भित्र गिक चातिक लाग रहत हैं। उपन्यशास २००में ४००० मानव यकत माउमें जीयन बापा करते हैं। इतमें में कोई कोई भारतवर्गहा तरह नाना चाति और समाजम विभक्त हैं। कोइ के।इ मध्यराय फिर प्रजातात्विक ग्रासनक शधान रह कर शन्य सम्पदायक साथ मिठ जल कर वडा शासिस वास करने हैं। इत लोगीं मंदो पथान ज्ञानि है, एक दारद और दूसरी सिन। शायद सिन लीगाने हो पहले पहुत्र इस दशका जोता थ । जा सब ब्राह्मण या बीद्ध पहलेसे इस देशमें वा कर बम गर्य थे. च लोग भो बगो सिन पहलान है। अभो ये सदके सब मुसलमान है। गये हैं, परातुक ही कही अप ने।गे। ष प्राचीन धर्मकी प्रथा प्रवलित देखी जाती है। बालाउ दशीयगण अनिवृज्ञा करते है तथा और भी हिता जिह देशनम माळ्म पहता है हि च छोग पहले सांगक उपास ह जरधुस्त्र धर्मात्र उस्त्रो थे। प्रत्ये ह प्राप्तन किसी न हिसी प्रकारसे मृत्यंपुता है।तो दी दें। इनमें सिया भीर सुत्री दोना ही सम्प्रदाय है। तथा आपमम साहान महान चरता है। यह इष्टात दूसरे दशके सिवा सुक्षामें वहुन कम दक्षीम आता है। इस र अण्या मुख्ये नामका यक्त और संबदाय है जो सिया और सुती दाना हो घर्मा उल्बेषि घुणा करता है। बुरानक बदले ये लेगा व ज्यो पीर नामक पक पुस्तककी पूजा करने हैं।

यहाकी वित्राह प्रया बड़ो हो अनाकी ई । स्त्रिया स्ये ट्यानुसार अनक पति प्रहण कर सकती हैं।

हि दृष्ट्रतारी सबस क सी चारी समुद्रपृष्टम पाय देव हमार पुर क चो है। हिरदृष्ट्रग्रच पर्वममान नमुनैर हैं। यहा काह मी फलन नहा लगानी। हिमाल्यकी विदेश लिदुष्ट्रगर्की उपस्यकाय विह्तन ह । हि दृष्ट्रस्—१ मान्नामक अनन्तपुर जिल्हे च पर तालुक यह महा। १३ अश्म १४ ८ उठ तथा चंगा० ७३ २४ स ७९ ५, पूर्व मध्य विस्तृत है। सुपरिमाण अर्द् यामील और जनहाक्या लायके बरोब है। हसा हिरदुष्ट्रनामक एक अहर और ७४ ग्राम लगाने हैं। यहा क्नाडी भौषा प्रचलित हैं। धान, मका और रेंडो यहाको प्रयान उपज्ञ हैं। तालुकन एक फीजदारो और पाच धाने हैं।

२ उत्त तालुक्ता एक शहर । यह असा० १३ धर्ट उ० तथा देशा० ७९ २६ पू०के मध्य विस्तृत है। जनसम्बार २० हजारके वसीव है। निर्फे मस्य यह सबसे बड़ा शहर बीर माजिय व्यवसायका होत्र है। १६१ है, कि सुरारिसायी इस गर्सको बसाया। पीठे उनके विता हिंदू राग पर इस हा नामक्षण हुआ। यहा शुड, अनाज, क्षाउँ खीर कारकका जीरी कारबार चलता है।

हिंदूर—प्रशास मयमे एटके अयोज यह छोटा पहाडी राज्य। यह अपा० ३० ५४ १० सं ३१ १४ १५ उ० सभा दशां ७, ३१ से ४६ ५६ ५६ ५४ एक मध्य जिस्तृत है। भूविस्ताण २५० यांनील है। १८१५ एक मुला छोगोन यह राज्य अधिकार किया था। पोछे अङ्गरेती उद्दे भगा कर इस दलल किया और दिख्दु के साजाका अधिति बनाया। यहांक राजा राजपूत उनीय है।

हि दृष्टुतार-मङ्गीय सनाविमागके पर बहुरज सेना पति । Major General Charles Stute नामस सैनिक-विमागर्म इनकी प्रसिद्धि थी, फिर भी क्यो देशीय था युरोपीय समी समाजमें थे 'हि दृष्टुमार्ट' हा कहलाते थे। १७५८ ६०को इहलएडमें इनका जन्म हुआ। निष्ठात्रान हैमाइसमानमें लाजित वाजित होने पर इनही प्रयुक्ति बन्धपनसे ही स्वाधीन धर्महो और फुड़ा थो। वीरता और कार्यकुशलाके कारण इन्हार सामान्य सैनिह पर्ने उ वा सेनापतिका पर पाया था। भारतमें सा कर ये बहुत भी लड़ाइवार्म अपनी सोरताका यथेष्ट परिचय देगये हैं। तिस समय बहुई जो पह ओर इस)इ मिशनरी िद्वार्यकी असारताको मादित करने और अनसाधारण ते इसा धर्मनं दीक्षित करनके निधे तुरे हुए थे, दूमरो बोर जिम समय महात्मा राभमोहन राय हिन्दू धर्भका मूरिएकाको सधैदिक और उसको अज्ञास्त्रीयमा सावित वर अनेक प्रथ प्रकाश कर रहें थे आश्वदाका विषय है, कि उसी समय कुछ अगरेजान

हिन्दृधर्मकी सृर्शिपुताके अनुक्षल लेखनी पकड़ी और व इसाई मिशनरी तथा राजा रामनाहनक विचड खडे हा गये । उनमेसे दिन्दुग्दुआर्ट ही अप्रणी थे । इन्होंने ईसा धर्मका परित्याग कर हिन्दूधर्म प्रहण किया। ये प्रति। दिन अर्घा आदि छ कर गंगामनान करने जाते थे और फूल चन्द्रनरी हिंदू देददेवीकी पूजा करते थे। कलकत्त के उडाद्राटम उनना मशान था। इस मन्नानमे किननी ही । विंदृत्वदेवियोकी मृत्तिं शामा पाती यी । १८०८ ई०मे इन्होंने 'Inc Bengal officer'- Pampblet' प्रकाशित किया। उसमे हिंदुके देवतत्त्रके सम्भन्धमे इन्होंने इस प्रकार लिखा है, 'पाराणिश देहसमाजक बिन्तृत राज्यके ' जिस बार वजर बीडाला हूं इसा बोर धर्मतत्त्व रूपकाल च्छादनमं आवृत्त कि । वीराणिक प्रत्येक गत्पम । नगल वर्मीपहेरा कलक रहा है। मेरे खुष्टम विवादग जात तम इस ससारमं पेसी धर्मतारिवक रूपक ' को सम्पणनथा प्रकृष्ट पद्धति और कहीं सो नहीं ! निक्छो है।'वे

१८२८ ई०की ३६वा' मार्चाशी इनका देहान्त हुया।
मृत्युकालमें इन्होंने व्रहा था, कि दिन्दुओं की तरह इनका
प्राय संस्कार होना चाहिए। परंतु दृष्टिम संनाविभागके ऊ'चे पढ पर रहनेके कारण वृदिमसन्दार इनकी
अन्तिम वासना पूरी न कर सकी। कलकत्तेके South
Park Street Cemetry नामक श्रूरीपीय व्यविस्तानमें
इनकी लाग दपानाई गई। सरकारने इनके मक्बरेमे
चारें और उनकी प्रतिपाद हिंदू देवदेविधाको मूलि
रक्तनेकी शत्रुमित देवी थी। आज भी यह अपुर्श स्मृतिस्तम्म विद्यमान है।

हिन्देखि (सं०पु०) १ एक उत्सव जिसा श्रीहण्ण या रामचंद्र आदिनी मृत्तियोंको भूले पर वेटा कर भुटाते और उनके सामने नृत्य गीत आदि करते हैं। यह
साधारणतः वर्षाऋतुमें और विशेषतः श्रावण शुक्का एकादर्शासं पूर्णिमा तक, ट्रस्नेके मतानुसार लगे।दशीसे
पूर्णिमा तक होता हैं। हिंदोल वैष्णवींका एक प्रधान
उत्सव ह। हरिमान्तिवलास बादि प्रथीमें इसका कार्ड
उनलेख या विधान देखनेंगे नहीं आता। पुरीके नीलादिमहोदयमें इन उत्सवकी यात आई है। वैष्णवींके
प्रत्येक घरमें यह उत्सव होता है।

र रागिवशिष, छः प्रकारके रागामंसे पक राग।

प्राप्तानं प्ररोगका हिलाने हुलानेमें देम रागकी उत्पत्ति

हुई है। यह ओटब जानिका है अर्थान् प, ग, म, प बॉर्ग्स, ये पाच न्यर १० ले हैं। इस रागका गृद्ध पड़्ज़लर

है। इसकी ऋतु वस्ते बॉर बार महल हैं। गानेका समय रानकों २१ या २६ दंडसे छे कर २६ दंड तक हैं। ऐसा प्रसिद्ध हैं, कि यह राग यदि गुहु गाया जाय, ता हि डीछा आपसे आप चलने लगता हैं। रागमालाकें मनसं इसका कप — अत्यवयः, सुन्दर, पीनवर्ण, उत्तम अञ्चसम्बा, खर्णमय हिंदोलाम्ह और गोतकारिणां सुंदरी स्विधेक साथ वहें लान देसे हाहयकी तुक कारी।

इस नगको पान गणिया हैं, यथा-रामिक्यों, देशाखों, लिलना, विलावली ऑर परमञ्जरी। ८ पुत हैं, चन्द्रविक्य, महाल, शुन आनन्द्र, विनाद, वजन, गौर ऑर विभाम । भरतक गतसे गणियों गणिकली, मालावनी, आणावरी, देवागे और गुणकलों। पुत-चम्नत, मालव, मारु, प्रजल, वार्यव्यय, लड्डायहन, नग ध्न, घवल। इनको पत्नी यथाक्रम लीलावती, धेग्बों, चयती, प्रची, पारावतो, तिरवणों, देवागिर और सुरस्तों हैं। (महीनगास्त्र)

हिन्देगल—उडामारा एक देशी राज्य । य अक्षा० २० ४६ रेने २० ४६ ४३० तथा देशा० ८५ ६ से ८५ ३० पू० के मध्य विम्तृत है । भूणिरेनाण ३१२ वर्गनील और जन-संस्या ५० हजारके लगभग है । इसके उत्तर और पूरवर्मे धेनकानल राज्य, दक्षिणमें बड्म्बा और नर्रानंहपुर तथा पश्चिमने अङ्गुल जिला है । यहां हिन्दूकी संस्था ही ज्यादा है, मुसलमान बहुत कम है। अई हिन्दू और

<sup>\*</sup> Dinesh Chindra Sin's History of Bengali Languaga and Interatre, 1911, 7, 903

<sup>1</sup> History of Serampore Mission, by I. C. Mai-hman, Vol, I. pp. 564-56.

TE. I. Wenger's Tac Story of the Lalbarar Baptist Church, p. 503.

क्षानिस जातिवास चहाँ तारा, यह पान सादि गातिया का बास है। इस राज्यन दक्षिणपूरा जाने घटनसम्बरणुर का सानता गया है। व्हाका राजस्य ७० हजार स्पया है जिनमेंसे यूटिया सरकारणे ५७०) य० इस गटन है। इसमें निकाल नामकी राजयानी कीर नदेश पाम रामते हैं।

२ उन राज्यकी राजधानी। यह अथाव २०३८ २० विक तथा देगाव ८५ १४ दिह पुरुष मध्य, शस्यक न्ध्रिया परिन्मानाई अप्रतिकार है। इसके सिया यहा करित्या, दिशारकीय कञ्चमीत्या और नयापरना थे सद प्रधान प्राप्त हैं । राज्यब दक्षिण काशाचल नामक भैज्याला ने जिसको ऊन्याद नो हजार पुरस नम नही दीगी। बहाब राज्यज्ञा श्रविष है। पत्ते यन स्थाप भीत या चार है। है से है सामस्त राज्येगा जिसवा सीर पहलाय था । विभेदि रापप्रशाय वर्तमान रापाणे पुर्व प्रयो यहा आ कर सामानाका परास्त किया और समें भूगाग दशक दर किये। चरामात रामादा नाव है राजा नव्यक्तिकोर चर्ड महागत ग्रावद्य । इस राज्य में २ मिडिल इंद्रुलिश स्कूल ५ जार प्राइमरी और ६० मोतर प्राध्मरी स्कुल तथा एक मानव्य विशिक्षालय हैं। रिन्हारक ( स॰ पु॰ ) यानिशिव दोली वालरा त्याहि। िन्दालन ( में व नो : ) शेयत हारा रामायनन । रिक्द्रीला ( संब स्ताः ) दीनिका, रि छीला । हिमा ( सं० प० ) जो ततकारो । दिपोकेरिम (Hicpo raics)—यह सप्रशित् प्रीक न्याह रमक । से इतियन समृद्रक सध्य भी कालदार्श असङ्ग रिदेव मार्ग ५६० इ० " परते प्रत्ये प्रत्ये हुए थे। इनक पिकाचा मात हैशादिक और मानाका नाम बनाइना था। श्लान प्राम, स्विदिया, क्रेन्टिम, व्याचा माइन्व इतिस सीर पश्चियाक भाकदशींग भून कर बहुदशिय लाम की थी। इनके मानवश्रति सम्बर्गीय प्रधारा पश्चान्य पुषतन निवित्सम् सदा भाग्यकता थे। वैजनक मत्रम दश्हात हो सबसे प्राप्त पानशासक धित क्षत्र, तेत सार गयल इत पार भूतान निवति मध्यपान प्रकाश किया था। त्रव सन्त सहा विकित्मकोका उपात्रिमान्य प्रदेश कराय है।

( Hipps! :- )-अ क्विट्यायामा पक विण्यात नाविष्ठ । राज्य सदीवे सम्राट फहियसके भाष इंडोने यह बड़े बाजिल्यपीतके नाज्यस हो कर श्रादसमृद्रका वर्ष हम क्रिया । इस समय मील्म याप् के मुनारे ये गोशाने लोगेरिक सध्य समिरिम या बराक बन्दर यह से । इतक नामानुसार दलिय परिनम मौसुम प्राथका नाम स्था गया । इसके पहले पे स्टिन्टन हिप्योग्म सामक बन्दरम शाये थे। यर्गक राजान रतका बादका स्थापन किया था । कीरने समय सिहर पनिते इनक साथ रोवहमञ्चाटक पास गार राजन्त भेतिथे । इनमेंने यह सिल्ट राजकुमार उसी वही मणद्यातके पेलाभ्यम हा गये थे। शिहलक उत्तर पश्चिम वरकरमां कटराय-य पामक के। यक बड़ा वहान हैं. कोइ बोइ बमो स्थान हो दिवारस' करत हैं। दिफातत (बारबी) १ विसा यस्तुकी रम प्रकार रलना, कि दह नग्र होने या दिगदने ५ पाय, रमा। दियह (सार हीत) अधातिपमनानुसार स्थाना चतुर्थ स्थान। प्रयाद-पाताल, सहुत शम और चनुष । वायवन भागवस दिवस्मे अधारा सनुर्धे स्यत्भेषे वात बह रहत्तस मात रेप्ट ताता है। हिन्दा(२०००) । दाना । २ ने औरोपर नीजी हिल्लानामा ( ७० छु०) दानपत्र । वित्र-विवासाहबरवासी यह जातिका ताम । नापा नरपविदाय सतते 'निय ' प्रदा शहसाहर भाषाक पत्र।' जारकी अपनिति है । बाडिटन शर्मान Od Testar : में हम जा स्थाहिम शस्त्र पान है, शायक् उम प्रस्म इस वया' प्रारंशी उत्पत्ति हुई है । इस धा'ल स्वापेट वासियोहा बोच हाता था । प्राचीत स्वितिक सामार्थ 'प्रमार' नामका प्रकार मिलता है यह हिसी एक विशेष पाति था सता विशेषक बहु शम ब्दम्हत है।ता था। इसा प्यार'स अप्रज्ञान दिन्न' का तारा सकत्व है। हिन्नुमातिका भाषा भी हिन् क्टलाता है । हिस्सु साथा उसा प्राचीन सामानक साथा क सम्बर्ग है। इसम बाबी सामिशेव साहि सावासी

च मान्य श्रद्धाः क्षत्रितः हुइ है । चलनद्शस

इस्रायेल जातिके द्वारा जा हिन्नुभाषा बाली जाती थी, उनके निकटवची जातियोंकी भाषाके साथ उसका बहुत कम प्रभेद दिखाई देना है । इङ्गल रेडको बील-चोलकी भाषाके साथ प्रादेशिक मापाका जैसा प्रमेद है, यह भी वहुत कुछ वैसा ही था। उनमेसे एक दलका कहुना है, कि मृसा-स्थापित प्रस्तरलिपि देख कर मोआवो भाषाके सम्बन्धमें भी वैसी ही धारणा होती है। व्यक्तिगत नामकी सचना देशने तथा दस्त्रायल जातिके साथ उन सद जातियोंका पया सम्बन्त्र है. उसका विचार करनेसे मालूम होता है, कि जिस प्रकार वामन और आदम इन दोनों नामाक्षा प्राव्यान प्रमेद पक्ष ज्ञातिके गञ्दका सामान्य तारतस्य माल है यह भी उसी प्रकार है । इससे यह कर एक और प्रमाण यह है, कि फिनिकीय और केननजाति जिनके साथ इस्रायल-ले। न कोई भी सम्पर्क स्वीकार नहीं करने थे, उनकी वे।लचालकी मापा और वाइविलकी हिन्नु भाषामें उतना प्रभेद नहीं मालृम हीता । इन सत्र प्रमाणीं द्वारा ही इम अच्छी तरह समभ सकते हैं, कि हिब्रजानि सबसे पहले अरमाइक भोपाको ही व्यवहार करते थे । पीछे उस देशमें रहते समय उनकी भाषामें कुछ हरफेर हो गया । अन्यान्य पण्डिताका मत यह है, कि फिनिकीयों की प्रस्तरिं विको सुक्ष्म परीक्षा द्वारा उक्त भाषाक साथ हिन्नु भाषाका पार्थ क्य, प्रादेशिक शब्दाच्चारणका तार तम्य और अन्यान्य लक्षण देख कर यह अनुमान किया जातां है, कि पत्रोहम या इब्राहिमकी संतान अपनी भाषा में शब्दप्रयोगको पद्धति हारीणसे लाई है तथा Old Testimentमें पुरानी इस्रायल जातिका अरमाइक जातिके पूर्वदर्शी कह कर उल्लेख रहतेसे इब्राहिमव गका मूल जा अनेक प्रकारसे दिव्य जातिके साथ हो संश्लिष्ट था, यह सहजमें अनुमान किया जाता है। सामाजिक शाध-वस्थाकी गतिधिधि अज्ञात रहनेके कारण हिन्न जातिके मूलतस्वके सम्बन्धमे जिस प्रकार कुछ भी नहीं जाना जाता उसी प्रकार केननवासियोंक भाषापरिवर्त्तनके विषय भी उन सब कारणासे ठोक ठीक निर्णय करना कडिन है। Old Testamentमें इस प्रादेशिक भाषाके तारतम्यके विपयमे जी कुछ छिखा है, उसके झारा

िस्सी स्थिर सिद्धांत पर पहुंचिना एक प्रकार अमम्भव-सा है। हिन्नु-भाषाके परिवर्तनका प्रधान कारण जहां तक परीक्षा द्वारा मोल्रम हुआ है, उससे रैवल यही सिद्धात किया जा सकता है, कि यह अरमाहक भाषाके प्रवाहसे ही हुआ था। विन्नुभाषा अभी मातृमाषा सी ही रही है।

हिम (सं० ति०) हन् मक् हिच। १ उँढा। पर्याय—सुपीम,

ि गिंगर, जड, तुपार, गीन, गीनल । (क्वी०) २ पाला,

वर्ष । गुण—कफ झार वायुवर्ड क । ३ जाडा, उँढ । ४

जाड की ऋतु । ५ चन्द्रमा । ६ चन्द्रन । ७ पट्टम राष्ट्र ।

८ रंग, राँगा । ६ मीक्तिक, मोनी । १० नवनीन, मक्तन ।

११ चन्द्रनवृद्ध । १२ फर्युर, कपूर । १३ व्हेमन्तऋतु,

शगहन और पूसका महीना । १४ हिमालय पर्वत ।

१५ पज्ञ, कमल । १६ उगीर, खस । १७ पृष्वीके

विभागों या वर्यों मेंसे एक । १८ वह द्वा जा रान भर

ठ दें पानीमें सिगो कर सबेरे मल कर छान लो जाय,

ठ ढा प्वाथ यो फाढा ।

हिम उपल ( स ० पु० ) ओला, पत्थर ।

[ मिऋतु ( सं० ग्नी० ) हैमन्तऋतु, जा है का मीसिम ।

हिमक ( सं० पु० ) १ विकद्भत यृक्ष । २ हिम ।

हिमकण ( सं० पु० ) वर्ष या पालेके महीन दुकडे ।

हिमकणिन् ( सं० ति० ) हिमकणायुक्त, हिमकणिविशिष्ट ।

हिमकर ( सं० पु० ) १ चन्द्रमा । २ कपूर ।

हिमकरतनय ( सं० पु० ) चन्द्रमा ।

हिमकरणा ( सं० पु० ) चन्द्रमा ।

हिमकरणा ( सं० पु० ) चन्द्रमा ।

इंमदपाय ( सं० पु० ) श्रीतकपाय, वह वस्तु जा शोतल और वपाय रसकी हो ।

हिमऋ्ट (स`० पु०) १ शिशिर ऋतु। (पु० हो०) २ हिशालयश्टह्न।

हिमस्माधर ( सं० पु०) हिमालय पर्वत । (वृहत्सं० ७२ १) हिमखराज ( सं० पु० ) हिमालय पहाड़ ।

हिमगिरि ( सं ० पु० ) दिमालय पर्व त।

हिमगु (सं ० पु०) चन्द्रमा।

हिमगृह (सं • पु॰) वह घर या कोठरी जे। बहुत ठंढी हो शोर जिसमें टंडक कं सामान इक्ट्रे हों। हिमज (सं • पु॰) हिमालयके पुल मैनाक। (लि॰)

२ बफ्रमें हानेवाला । ३ हिमालयमें होनेवाला । ४ हिमान्यसे उत्पन्न । दिमजा (स ० छ्री०) १ दिमालयको कन्या, पार्वतो । ५ क्षोरियो, बिर्गेका पैड । ३ मटी, बच्छ । ४ वय-गालसे निकलो हुइ चीनी। दिमज्योतिस् (स० ति०) १ चन्द्रमा । - सहमिक्रण । हिमजम्बदि ( स ० पू० ) कुउम्बदि, कुहामा । दिमतैल (स ० ह्यो०) क्यूरतैल, क्यूर देकर दनापा इमा नेल । दिमरिव्य (स ० पू०) १ चन्द्रमा। २ दिमक्रिए । हिमदीधित (स • पु॰) च द्रमा। हिमदुग्धा ( म ० स्त्री० ) क्षोरिणी, खिरनी । दिमदुद्दिन ( स ० की० ) दिमपात द्वारा दु खदायक दिन । हिमध्ति (स०पु०) चन्द्रमा। हिनड म (स० पुर ) महानिम्ब बकायनका पेड । हिमधर ( स • पु• ) हिमाउथ पर्वत। दिमधातु (स ० प०) दिमालय पात। हिमयात (स ० पु०) तुपारपात वर्षा का पड़ना। हिमप्रस्य (स॰ प॰) हिमालयप ति। दिममानु (स ० पु०) च द्रमा । दिममृभृत् (स ० पु॰) दिमालय । दिममयुल (स ० पु०) दिमक्तिण च इमा। दिमयुक्त (स o पुर ) यह प्रकारका कपूर I दिमरहिम (स० पु०) घटमा । हिमरिति (सा० प्०) च दमा। हिमलु ( मा० पुत्र ) हेमस्तस्यु, जाहेका मानिम । हिमयन् ( हा॰ पु॰ ) १ दिमालय पात । (রি∘) ২ दिमयुक्त, बक्त वाळा। द्विया टीयु । ३ हिनवती, पद्म ( हिमबस्यल्ड (मा० पु०) स्वन्द्युराणक पद खल्ड या विभागका नाम । हिमवन्तुर ( हा० वनी० ) हिमालव वगत । दिमयत्सुना ( २०० छो० ) १ गहा । ५ उमा । हिमप्रस ( सब्दुर ) मोती। हिमयान् (हि • वु० ) दिमश् दछ।। दिमवारि ( मो० वला० ) ज्ञातल जल, रुएटा पाना । 101 121

हिमबालक ( मार्व पुर ) कपूर, कपुर । दिमविधि (स॰ पु॰) दैधकोत प्रविधि । गुण-शोतकपाय । इसकी सेपामाता का पल है। हिमवृद्धि (सा धी) ) हिमवराण वफ् का गिरना। हिमगर्दरा (संक्टोक) एक प्रकारकी चीती जो यव नाजमे निकाजो जाती है। हिमशैल ( स ० पु० ) हिमालय पर्शत । हिमशीलम (स॰ ति॰ ) हिमालयोद्भय, दिमालय पहाड वर है।नेवाला । हिमशैलभा (स॰ खो॰) पार्धता। हिमशैरसुता ( २० छो०) पार्वतो। हिमम इति ( स ० छो० ) हिमसमूह, यक्ते । हिमसागरतेल (स ० को०) धान और पैतिफ रे।गशी यक उत्तर संजीपच । (मीपञ्यस्ताः) हिममुत (स • पु॰) बन्द्रमा । हिमहासक (म॰ पु॰ ) दि ताल ब्रुझ, एक प्रकारका खजुर । हिमा (स ० स्त्री > ) १ सूक्त्मला, छाटी इलावची । > रेणुका, रेत । ३ महमुख्या नागरमाथा । ४ प्रजा, ससवरग । ५ चाणिका, मुली। हिमाशु (स॰ पु॰) १ म्इमा । २ वर्षर, क्पूर 1 ३ राष्य, चादी । हिमाशुमालिन् ( स • पु॰ ) चन्द्रमा । हिमाइबिमस्य ( स ० घरो० ) रीप्य, चादी । हिमाहत ( २० छी० ) मूर्वता, वेवकृष्ण । हिमाग ( स ॰ पु॰ ) हिमालय पर्वत । दिमागम (स ० पु०) हमन्त्रकार । हिमाचल ( स ० पु० ) हिमाल्य पर्यंत । हिमारवय (म ० पु०) हिमञ्जूका अपनान। हिमाद्रि (स ॰ पु॰ ) हिमालयपर्वेत । दिमादिका (स ॰ म्बा॰) १ सारिणी, खिरना । ॰ पार्व ती । रिमाहितनयः (६०० स्त्राः ) दगाः। दिमाडिमनपापति ( स॰ पु॰ ) नियः। हिमानद (स ० ति०) जीवलास्य उदाहिया हुन। । हिमाना ( स • स्पा० ) महद्विमामात (हिमारवर्गा र्मंदस्य । पा ४।१।१६) दृश्यम्य द्यासिमायन्या छात्

आनुक, च। १ हिममं इति, नफ को हैर। २ यापनाल-शर्ररा , यावनालमे निका हो हुई एक प्रकारको चीनो । हिम'न्न (सं०पु०) हिमावसान । हिमारज (म'० पछी०) उत्पल, नोल कमल। हिमाभू ( न'० पु० ) कप्<sup>9</sup>र, कपुर । हिमामदस्ता (फा० प्०) खरल और वहा। हिमाम्सस (सा॰ धली॰) शीतल जल, उँढा पानी । हिमायत ( अ० न्या० ) १ रक्षा, अभिमायकता। णत । २ समर्थन, मएडन। हिमायता (फा॰ वि॰) १ पक्ष करनेवाला, पक्ष लेनेवाला । २ मददगार, तरफदार। हिमारानि (सं ० पु॰ ) १ अग्नि। २ स्टर्ग। ३ चित्रक वृक्ष, चीता। ४ अर्क, महार। हिमाल (मं ० पू०) हिमालयपर्वत । हिमालय ( सं ॰ पु॰ ) हिमानामालयः । १ स्वनामख्यात पर्वत । पर्याय-नगपति, मेनाधव, उमागुरु, हिमाहि, नगाधिय, उदगद्धि, अद्विराज, मेनकाप्राणेश, हिम्बत्, हिमप्रस्थ, सवानोगुरु । यह पर्वात भारतवर्णका सोमा वर्गत है। पुराणके मतानुसार इस पर्गतकी लम्बाई दम हजार योजन और चोडाई दो हजार योजन है।

जो अत्यन्त ऊंचा तुपारमिएडन पर्गत भारनवर्णके उत्तरमें सर उठाये खड़ा है उसी जा नाम हिमालय है। जिस गहरणें दिइ, सानपें। और ब्रह्मपुत नद उत्पन्त हुप हैं, पूर्वकी और उस स्थानसें ले कर पश्चिममें सिंधुर्नद जहा अपने सबसे उत्तरों अक्षांशमें पहुंचा है, उस स्थान तक यह वडा पहाड़ फोला हुआ है। पूर्वकी आर इसकी आखा प्रणाचा ब्रह्मदेशकों दक्षिणाभिमुखों गिरिमालामें लीन हो गई है। पश्चिमकी ओर यह फिर कुछ टेढा हो कर अफगानिस्तानमें काबुल नदोकी ढालवीं भूमिमें मिली है।

कुएनलुएन और हिमालय एशियामहादेशके दे। सर्वा-श्रेष्ठ पर्वान हैं। ये दोनां हो पर्वात पश्चिमकी ओर जा कर पामोर मालभूमिनें मिल गये हैं। यशंसे पामोर हिन्दूकुश और तियानसन ये दो शाखा निकलो हैं। उत्तरमें कुपन-लुपन और दक्षिणमें हिमालय तिव्वतको विस्तृत माल-सृमिको चेरे हुए हैं। सारन-उपसागरसे जब वाष्य जम कर तुपार बनता है तब वह हिमालय पर जम जाता है। उस तुपारके गलनेले बहुतमो नद-नदियां भारतवर्णको समतल भृषि पर गिरतो है। परंतु कुपनलुपन किसी भी समुद्रके पास नदी है, दस कारण उसले कोई नदीं नहीं निकली हैं।

जिन तीन समरेखिक उत्तर, मध्य और दक्षिण पर्वात-मालामें दिमालय विभक्त है उनमेंसे एक एकका विवरण नोचे दिया गया है।

उत्तरमाला—इस उत्तरमालाको किर पूर्व और पश्चिम भागमें गांट सकते हैं। पश्चिम भाग करकारम या मुसताय कहलाता है। हिमालयके इस भागभी चे।टियोंकी साधारण ऊंचाई २५००० फुट हैं। इनमे-से जो सबसे बड़ी हैं, उसकी ऊंचाई २८२६५ फुट है। यह ऊंची प्रवेतको चे।टो पृथियोंके मध्य केवल दिमा लयकी दूसरो चे।टो गॉरीशहरसे छे।टो है। यह K2 क्यमें चिह्नि है।

दिमालयके इस विभागके दक्षिणाणका हाल उतना मालूम नहीं है। कैनाग पर्वत ऑर चत्र चेनमे। पार्वत्य पथके मध्यवत्तों स्थानके विषयमें कोई भी वैदेशिक कुछ लिए नहीं गये हैं। इस स्थानकी दक्षिणी ढालवी भूमिस शतद जार सिन्धुनद निकल कर हिमालयकी मध्यमाला और दक्षिणमालाको चीरते हुए भारतके समतल क्षेत्रकी ओर वह गये हैं। पानससरीवरके पूरव एक प्रखाचलने उत्तरमाला और मध्यमालाके साथ संयोग कर रखा है। इसके पूरवर्मे ब्रह्मपुत्र और सानपीनदो निकली है। किसी किसी भीगीलिकका कहना है कि हिमालयका यह पूर्वांश सचमुच हिमालयका वांग नहीं है, चीनके दक्षिण जा पर्वातमाला है यह पर्वात यथार्थमें उसीका एक अंश है। इसका नाम ताङ्गला है।

उत्तरमाला और मध्यमालाके वीनमें कैलासपर्वात है। उस कैलासपर्वतसे ले कर सिन्धुनद और प्रयोक्तनदीर्क संस्थान तक फौला हुआ एक पर्वतश्रृष्ट्व है। किन हम साहवने इसका कैलास अथवा गङ्गरी गौलमाला नाम राजा है। इसका जितनी चेाटिया है उनकी साधारण क चाई १६०००से २०००० फुट है। यहां वहुतसी घाटियों के

बाच हो कर सिञ्चनदको उपत्यकास गर्पाकनदीको उपत्यकामं जाया जाता है।

मध्यमाला—यह वडी औल्माला नद्भवर्वनम अरम हुइ है। नद्गरी क ची चारांशी क चाइ २६६२६ फुट दे। मि घारोही उपस्वताम यह पर्वत महत्त उराय हुए हैं। यह काश्मोरक सामास्तक पास बढा है। इसके पाससे मिन्धुनइ एक म्बाधीन राज्यक मानरसे होता हुआ दर य दक नज़दीर पृटिण गामे एट शासित राउपम आ पहुचा है। बहाने ५० ६० मील पूर्व तर यह गैलमाला अन्ती क ची नहाँ है। इन्जगद्धा और आस्तर इन दो निर्देशक बीच जो रेंगेगिक आने जानेका रास्ता है यह १३००० पुर क चा है। यह पायरयपथ इस उपस्यकार्म चला गया है। इसमिश्यिष हा कर काश्मीरस छादक मालभूमिम प्रवेश किया जाता है इस प्रवतमालाकः पक्ष प्राक्षा दलियमं सिन्धुनद् और मलम नदीशी उपत्यकास अत्तरमें कृण्यगद्वाकी उपत्यकाको पृथक करतो है। इस पार्वेत्यवधक पासम एक दूसरो शाखा कार्मीर को उपत्यकामा चारी ओरम घेर हव है। इस शायाम बीर मा किसती प्रशासाय निक्ती है जिल्हीने गरी कोर काश्मीरको घेर रखा है।

द्रस िरिस्सङ्कर पास मध्यमालाय श्टूह ब्रह्मसेदां वीर चिरतुपाराद्रत है। जुन और कुनश्टूह, रोगां हो ज वाद स्वरूप हो हास्य उत्तरपूर्व हारुपूमिस जल गिर कर सिरचुनरसं जाता होना है। सध्यमालाई प्रधान ना निर्माण काम सुर और जनकर है। जनकर नो पह असेघ अद्दूशन बीचस वह गा है। इस स्वरूप पूर्व प्रधान नो पह असेघ अद्वार की चाल कर है। इस स्वरूप पूर्व प्रधान नो पह जो हु सारतकर और चलन के विद्व निर्माण सालो हु सारतकर और चलन के विद्व निर्माण सालो हु सारतकर और चलने गई है। यह निर्माण सिर्मण कर सम के विद्व निर्माण सालो हु सारतकर निर्मण कर सम के विद्व निर्मण कर सम साथ साल स्वरूप निर्मण कर सम साथ साल है। सम के विद्व निर्मण कर स्वरूप निर्मण कर स्वरूप निर्मण कर साम के विद्व निर्मण के विद्व सम स्वरूप निर्मण स्वरूप निर्मण कर सम सिर्मण है। सम सिर्मण है।

मध्यमालाका दूसरा क्षश्च नेपाल सिकिम और

मूरानराज्यव अनर्गान है। हिमाल्यका यह रूथन तुवारखण्ड द्वारा हमेगा दका गहना है। इसम उत्तरस सानपा नदी निकली है। इस्त्रिण ओरसे बहुतसो छे।टो छोटी नदिया निकल कर दक्षिण मालाकी चीरती हुई गङ्गा और प्रदापुतक कलेयको बढाती है। हुई या भोजीम पण्डा और क्रमतादङ्ग ही प्रसिद्ध हैं।

दिल्लामा—मिस्स मारतमीगेलिकोने उच्च, मध्य जीर निम्न पर्यंतमे इसका निमक क्या है। हिमालवहा यह भाग दक्षिणमें जायद पीरपजारम भाराम हुजा है। वहीं पर इसके भोनरसे ही कर चीनानदी बह गह है। इसकी चीटिया १३००० पुटले २००० पुटलक ऊली हैं। इस पर्यंत अणास मागोरथा अलकान्दा निकला है। इस प्रयंत अणास मागोरथा अलकान्दा निकला है। इस प्रिणमालास जा सब छोटो छोटो निद्यौ निकलो हैं यह या ता गा पा ब्रह्मपुत्रमें मिला है।

हिमालयही दक्षिणमाना पर जी। वेग्टो हैं, व मारतवर्णमं सदम वडी हैं। इनमंसे बहुनींको ऊचाइ २५००० पुर हैं। भौरीजङ्कृतकी चीटा ही इनमें सबस ऊचा है।

प्रत्येक प्रतिश्रोणीक मध्यत्रसी अज्ञ क्फरिक्सव गौल द्वारा सगडित है। हिमालवको दक्षिणमालाको सीन भागामें विभाग किया साता है। इसका ब्राइतिक अवस्थान प्रथिपोर्ने श्रीममण्डल, सममण्डल और तपार मण्डल इन तीन मण्डलके अत्वर्गत है । श्रीसनस इनकी चैं।डाइ ६० मील है। दक्षिणमें उत्तरकी और इमको श्टूडमाला ऊ ची होतो गई है. इसीमें ब्रत्यंक इजार फुटनी ऊर चाई पर नीन या साढेतीत डिब्री वरव उत्ताप कम हा जाता है। पञ्जाबत समतलभामिसे िमालयक बाहर भी उमालाक बोचमं बहुत मी छाटा बड़ा घाटिया और जगह नगद जड़लम थिरी हुई कृष्ण सार मुगक चूमने फिरनेकी भूमि दल पडना है। परव की ओर विस्तृत तराइ है। यह ऊसर और गाउ। है। इसको आव ह्या बहुत खराव है। यह स्थान तथा हिमालयक 'बामर'का मध्यवसी भूमाग नेपाणी सामार्म 'मारा' और भूटानी सापाम 'हार' व्हलाता है।

इस स्थानक प्रधान ब्रह्म ज्ञाल, जोगम, मैट बाद खुम भीर क्याम है। दिमालयक पूर्वमें हाथी, ग्रीडी, जङ्गली भें स, हरिण, नाना प्रकारके पक्षो, कीटवर्तग और नाना प्रकारके मरीस्वव देखे जाते हैं। पित्रमाणमें पाइन, अर्जुन, सेगुन और देवदार वृक्षकी भरमार है। हिमालयके प्राल, सेगुन और देवदार वृक्षकी भरमार है। हिमालयके प्राल, सेगुन और देवदार वृक्ष साधारणतः वहुत ऊंचे होते हैं। एक प्रकक्षी ऊंचाई २०० फुट तक देखी जानी है। हिमालयके मवसे ऊंचे अंगमें वमरी गाय, कस्त्रिका भृग, जंगली वकरें और भेड, भाल तथा तरह तरहके जिकारों पक्षों पाये जाते हैं।

मृतरविद्द लोग अनुमान करने हैं, कि हिमालय और आल्पस पर्वातका अवस्थान पहले समुद्रके निम्नदेशमें था। जब पृथ्वो उपप्रह स्थिने अलग नहीं हुई, तब इसका उत्ताप स्थिसे उथादा था। जब स्थिमे पृथ्वो अलग हो गई है, नविषे दमका उत्ताप कमणः घटना आ रहा है और पृथ्वो सिकुडती जा रही है। परन्तु पृथ्वो हा विद्रावरण समान भावमें नहीं सिकुडा है। कहीं तो यह समतल क्षेत बन गया है और कहीं भूगर्भने उञ्चन पर्वतमाला जाग उठी है, इसीमें समुद्रके सुख जाने पर इन सब बड़े बड़े पर्वतरत्यों पर सामुद्रिक पृथार्थ दिखाई देने हैं।

हिमालय पर नाना प्रकारके धातव पवार्थ निलते है—लोहा और जस्ता प्रतद्भु और फालो नदीके मध्य-स्थ पर्व त पर वहुनायनसे दिखाई देना है। कुमायू जिलेकी नदियोंके जलमें स्वर्णरेणु मिली हुई है। निव्यतमे सेनिकी खान है। खानसे सेना शुद्ध अवस्थामें पाया जाता है। लेहा और तावा कुमायूं जिलेकी खानसे निकाला जाता है।

हिमालय पर इराण और तुराण, इन देा शादि जातियोंका मिलनक्षेत्र हैं। तिन्वतको सीमा तक हिमालयके अधिवासी अधिकांण दिन्दू हैं। यद्यपि आर्थाण तुराणोंके साथ मिल गये हैं, तथापि आर्थ और तुराण इन देगी श्रेणीके लीग देखन होसे पहचानमें आ जाते हैं। नेपाल, मृदान और हिमालयके अन्यान्य देशों में कमसे कम १० जानिके लीग देखने में आते हैं। हिमालयकी सवसे ऊंची सिटियोंक नाम, अवस्थान और ऊंचाई नीसे दो गई है—

देश क वर्ष (पुट) 31 6 24 OC 38 6 2003C यमुनीसरा मानस ₹८३२५ **८**83६ € 7,६८० मिहसूर २०५३१८ ८७ ७५४ २७७६६ स्वारीवस ३१ ६ ८ ७८३२३२ २०४०७ खर्णहोजी 29 46 83 68 46 38 - 2490

**নৱা**শ

नाम

हिमालयरी सर्वाच श्रद्धमालांसे बहुत उत्तरमं दिमा लवकी अप्रवादिका है। इसके पास बहुतसा छोटो छे।टा सबीर्ण गिरिसुद्धा और उपस्वका दिलाइ देती है । मोरत वर्षमें जा सब पदिया बहुती हैं, उनकी उत्पन्ति इन सब समगह गिरिमालामे हुई है। उत्तर भारतपर्वकी जिल सर विख्यात नदियोंने शस्यमभ्यदशाला तना दिया है, वे दिमालवके पश्चिम और पूचके निक्लो हैं। इन सब नद नदियाके नाम थे हैं--भेलम, चनाव, रावा, न्य सा मतलत, यमना, ग गा घबरा, गएडक कोली तिस्ता ( मानम और सुक्णिंगिरि ), ब्रह्मपुत्रनद् और दिह्ह ।

देहराइन और यमुनाशी पृश्वी समनल भूमिका जियालिक पर्वतमाला अलग करती है। लेप्टेनेस्ट करना ने १६वी सदीक प्रथम भागमं निपाणिकसे प्रस्तरीभूत । हिमीयम ( स॰ पु॰ ) प्रवाल, मू गा । अस्थि विन्यासका सदस पहुले आधिष्टार किया । करला मोहद तथा डाकुर फलकतर साहदा इससे जा मद प्रस्तरीभूत शस्थि सप्रद की उसका दिवरण Palse n fological Memoirs सामक प्रस्थमं प्रकाशित हुआ है। डा त्रेगोन इंडे परिश्रममें मिट्रोके भोतर निन सव कत वरायो पशुक्षीका देहावशेष आविष्कार किया, उनक साध दूमरे किसी 'फसिउ' या प्रस्तरीभूत वस्थिशी तल्या नहीं है। सहसा। चैद्यानिक अनुमधान हारा रत सर्व अभ्यियोके प्राणितस्यमध्यम्य नाता प्रशरम तथ्य वाजिष्ट्रन हुए हैं।

बार्य रेगोके अधिकाश प्रधान प्रधान प्रधान प्रण्यक्षेत्र या तीर्च इसी हिमालवके ऊपर हैं। स्म द्युराणके हिम यत् छण्डमं उन सद तोधा का माहातम्य विशद रूपमं धर्णित है। गवमे एउस प्रशामित हिमाजवान, गमेटियरमं यहाक मृतरत, प्राणितरत, माँगोलिक विवरण कार हति हाम सविस्तार लिखा है।

तिस्वन इन्दर्भे व यान्य विवस्य देखी ।

२ सफेर मैरका पेड । हिमालवसुना ( स ० छा:० ) वायनी, उमा 1

दिमालया ( प ० छो०) भूस्यामलको, भुईवाँउला । हिमाउती ( म ० स्त्री० ) म्बणश्रीरो म्बनावस्थान जीवत

विशेष । गुण-निक्त, क्लीही और गुल्मीदरनाशह, रुमि, बुग्रु और ऋण्यतिनाशक । (भारतः)

हिमाश्चरा (स ॰ ग्लो॰) स्वर्णजीव तो।

हिमाह (सा पुरु) १ नपुर, कपूर । २ जन्मद्रीयके एक वर्गया लेखका नाम।

हिमाह्मय (स०पु०)) हिमाह दलो।

हिमिका (स ॰ स्त्री॰) १ तुणायरि पनित हिम, धाम पर गिरा हुआ वर्फ । २ शिशिरविन्द् ३ हिममहान् ।

दिमेल (म ० ति०) हिपात । हिमालरा ( स ० स्त्रो०) क्षित्रहाक्षा, एक प्रशास्त्रा दोख । हिमात्यक्षा (स० स्त्रो॰ ) यापनाण ।

हिमादक ( मा० क्वी० ) जातल ज्ञात, उहा पानी ।

हिमोद्भग (स॰ खो॰) १ गरी, क्चर। २ झोरिणी. बिरती।

हिस्तत (अ० स्त्री०) १ कोइ कठिन या कप्रसाध्य कर्श करनेकी मानसिक द्वदता या वल, साहम । २ बहादशी. वराज्य ।

हिम्मनगढ-ग्वालियर राज्यक अन्तर्गत एक आम । यह शक्षा॰ २६ ३ त० तथा देगा॰ ३८ ५ पु०च मध्य विस्तृत है। इसके निकटवर्ती पश्चिपार शहरमें मराठा और प्रे के बर्धा तथ अगरेती सेनाओं में एक युद्ध हुआ

िमान बहादर-धुन्देजलण्डके अंतर्गत छत्रवरके एक शिवपति । ये शासाइ नयोप हिम्मत वनादुर' नामसे प्रसिद्ध थे। बुन्देला लेगांने इनका राज्य अधिकार क्या । इन्होने ठाकुर कविक कीशलम उस बार रक्षा पाइ भी इसोसे वे ठावुर कविका वडा सम्मान करते थे। इन्दोन बहुत सी गै।साई मैना ले कर मि विवाही बोरसे युद्ध किया था । यु दलेका दमन कराके लिये इस्होने पहले गरा बहाद्रकी बुदैरखएड जीतनेशी सताह ही। मराठा युद्धकालमें ये अगरेजाको ओरसे लडे थे। बाव

वर्गक कवियों के उत्सादयाता थे कीर रायं भी कितनी हिंदी कविता रच गये हैं।

हिमाताबाद—हिनाजपुर जिलेके जनतर्गत एक ग्राम । यह दिनाजपुर महरमं ३० मील पश्चिम क्रिकित नहीं के अपर सक्षा० २५ ४० उ० तथा देमा० ८८ १५ ५० पृष्के । मध्य अवस्थित हो।

हिन्मनी (फा॰ वि॰ ) १ सहस्रो, हिमनवाला । ६ धरा-कर्मो, वहाला ।

हिर्द ( ह्नं ० ति० ) विमाहतन्त, पर्तने होनेवाला ।

हिर्णानव (हिउपनित्यं, गुणननृषंग)—सुप्रीमद चीन परिबाज्य और बाँडयित । हियदन्ती जीर चीन प्रंथमें इनकी
बाँग-शाल्यायिकामा जे। विवरण शाया है उनसे जाना
जाना है, कि चीनराज्यवे सुप्राचंग सामगजकुलमें इनहा
जन्म हुआ । हिन्हिरिक प्रमाणने हमें माल्म है।ता
है, कि इन्हों ने च'लन नामक एक राजकुलमें जनमग्रहण

हनके विना च'वन हुई सुविश जीर बुहिमान धे। राज्यों अराजकता स्त्रोतको बहते देख वे च'पन-पत्तकु प्राप्तमे चले गये और बही पकान्तमे वैठ कर धर्मच बोमे दिन विताने लगे। यही पर ६०० है०में परिवानक कुवनच्याना जन्म हुआ था।

च'तन हुई के चार पुत्रों में यु पन चु शह सबमें छोटे थे। चारा भाइपेंने उपयुक्त पिता और ट्रमरे दूमरे युक्तों में अनेक शास्त्रों में अभिज्ञता प्राप्त कर लो थी। पर'तु बालक युपन चुअह कुछ अधिक अतूर और जानी थे। ट्रमूरे ट्रसरे भाइपेंकी तरह वे रोज कुद या ठाट वाटका पसंट नहीं करने थे। निर्जानमें बैठ कर जानार्जन करनेतों और ही इनकी विशेष प्रश्चित थी। प्रथम जीवनमें चे पिताके चलाये धर्मके पक्षणती थे तथा तदनुषाणी इन्हों ने कनफुनोमनपे। पक सभी शास्त्र और नीतिप्र'थ अध्ययन कर डाले थे।

इनके दूसरे भाई जब बीज्रधर्मी दीक्षित हुए, तम इस नबीन धर्मके प्रति इनका भी ध्यान दौडा। पीछे इन्होंन भाईका पदाडू अनुसरण कर बोडोंके अनेक सङ्घारामामे परिभ्रमण करने और बहीं अपना समय वितानेका विचार किया। इसके बाद बीडियति होने-

को वासमा उनके दृर्यमं अवर है। उदासार चे नवीन श्रामणकी तरह यहे लाग्रहने बोह्यमं प्रेथीं-की शालाचनामें प्रकृत हुए। इस प्रकार बीस वर्षकी उमरमं ये ध्रमणधर्ममं दीक्षित हुव । इस समय संघाराम-के बीड पण्डिमोंके साथ रह पर वीडियमें-सम्बंधीय प्रचात प्रधान सीर प्रतिस धर्मशास्त्रकी सन्ते। जन्मे इन्हें पाको समय मिला। इस स्वक्थनपदी बातचांति शीव ही चारजगतमें फील गरे। प्रस्तु वे अधिक दिन चीनराज्यो जुप चाप यें ह पर स्तमय विमाना नहीं चारते थे। तिम दृदरी यापपायलीने उनके एदणी क्षमित्रय धर्मेशाय ज्ञाग दिया था, उस युद्धधर्मलीलाके पवित्र सेन भारतके गीतरीभी और युद्धोपदेशावलीके प्रत्यक्ष निदर्शनीकी अपनी आसीने देशनेकी इनको उत्कट इन्टा हुई । पर्वेक्टि, शहर्षधीकी नीनगणका अगु-याद् पढ कर धर्म तस्य विषयमं अन्द्रे प्रकृत रसाम्याद्त नदीं मिलता नधा उसे था कर तृति नदीं होती, ऐसी एक दुर्भावता उन्हें सत्यने लगी। अनंतर इन्होंने मृत्यं ध संबद्ध करवेदा संदत्य दिया। चाँद्रमतानुसार-हृह्दिश्वामी भारतीय परिष्टित्यमं धर्मतस्वता जी निगृद ममेदि।दन करने दे, वही जानना उनकी हार्दिक इच्छा थी।

द्रह रं को सितम्य मासमे परिमान श्रेष्ठ विना किसीका कर सुने न'शह अन् ( यस्तान हिस-जन हु ) राजधानीका परित्याग कर मारतयाताको निकले । उन्होंने ६३० रं को सिनम्बर मासने रोप भागी अथवा नमन्वर-के प्रारम्भमें भारत पदार्घण किया। इसके बाद उत्तर और दिश्रण भारतके सभा प्रस्थित प्रसिद्ध दिंदू और बाँड-तार्थों के दर्शन कर ये ६४४ रं को जुलाई माममें स्वरेण लॉरनेकी तैयारी करने लगे। भारतमें बा कर ये जिन सब तीर्थों में गये थे तथा उस समयके जिन सब राजाबीके साथ मिले थे, उन्हें ये अपनी जीवनी (त त' अङ्ग-त-गृज्ञ पन सु-सन-त्सङ्ग-फ-गिट चुअन् ) और अमण-विवरणी (त त, अङ्ग-इ-सि यृक्षि) प्रथमें लिपिवल कर गये हैं।

स्वरेश छै। इनेके १६ वर्ष पीछे शर्थात् ६४५ र्र० में युपन-चुवंग च' अङ्ग-अन् राजधानीमें लीटे। उस समय राना थ' अड्ग त सई रानितहासन पर संधिष्टिन थे।
वर्षीने परिमाजक मम्मानाथ उत्मय मनानेना हुकुम
दिया। स्यय चीन सम्मान्। यात्रय, सिवयमी, राज
कमीनारियमी, यणिक पृत्य और जनसाधारणने आगता स्रथानाम काज वह कर उतना स्थान किया। रान चानीकी अरवेक नरनारिने नाच गान, ध्यजच्छन सानि संसदक पर उनका स्थानन विष्या था। और तो क्या, उस समय चीनराज्ञयानीका निरान्ने छुटा द्व कर किसका मन नहीं छुमा जाता था।

तुवारावृत शैलजिलर और अनुसंर महन्तेत्रमं जोत सीर शीपमा घोर वह अनुसव वर परिमानन गुवन घुषात्र सुन्य जिरिते न्यदेन लिटि वे बीर अपने साथ भारतमे सरव त सुन्यान सम्मीत गथ हैं, यह सुन वर उनवे द्रश्तार्य चीनगानियोशन ताता व च वाया । चीन परिमाजन इस उवल्हार्स भारतम ६५७ ताल्यात्रमं व्हित्रन विक्र धर्मम थ (विनय, निरिद्ध राज्यादि ) माथ लाये थे । चे सब म च मारतीय द्वमायामं निर्ये हुए थे । इसक सिवा वे सोते चादी, स्करिन और च दनकी लकडीकी बनी हुई गुद्ध तथा माना चीडाचार्या या बीधसरमधूर्ति साथ है गये थे । उसक माय हुउ अद्भुत विक्र और उन पह बहुनुमो को २० घोडी को थोड पर लाद पर विध्यात्रक भीने जुनुस्वकी जोनाको बढाने हुए नगरमा प्रश्न विवा ।

उस समय दिना सम्राटनी आग्राके निमी मी जीनवासानी द्रणातर जानरा अधिकार नही था। दृष सिव-के राजागाका उल्लायन करन पर मी मम्राट त सर मसुद्धन द्रारा मा कोच न क्या, वस्त्र उनका दिन् गोस दर रागान क्या और पीठे उनक्ष मिन्नता कर लो। उन्होंन परिमानक सुदन सुश्रद्धकों काने गुप्त मन्नणात्में हुन्द कर उनके मुद्राने कहात भारतका आनुद्धित दिवस्य सुना। पीठे मम्राटने उन्द कर कर प्रमेत्रोवनका परिस्थान कर गाहौर्ट्यममें महण करनेका अनुदेश क्या, पर वे सिर्द स्माराम प्रदेश करनेका सनुदेश क्या, पर वे सिर्द स्माराम प्रदेश करनेका मनुदेश क्या, पर वे सिर्द स्माराम प्रदेश करनेका सनुदेश क्या, पर वे सिर क्याना परिमान अपन बीत्रधर्मेत्र गोंका चीन मापाम अनुवाद करो लगा गये। अक्ला कुल म गोंका अनुवाद कर उनका प्रचार करना असम्बद सा जान कर उद्देंगि समार्थ सहायना मागो। मम्राट्ने परियानक सहायनार्थ कात्यान्य परिद्वों को अनुवाद, लिपिकरण और मुद्राहुन आदि कार्यों म नियुक्त किया। ६५१ ईश्मं उनके स्नाग्यस्तान्त (हसि-पुनि)का पहली कार्यों समारको समर्पण का गई। परस्तु मन पृल्विये, तो बह प्रथ ६४८ ईश्मं स्वोधिन हो कर प्रचारित हुना था।

परिधानम कुछ समय अनुवाद वर्तनं और बाको लोगोंको धर्मोपद्य देनमें बिनाते थे। ६६५ ६०० द्विनीय मासक रुटे दिनानं दलका तिरोधान हुन।।

वे दलनेमें विताके जैसे रूपे भीर सच्छे बीर बीरूक थे। उनका नैतिक जीवन वडा ही मधुर था। उसके साध झानका उम्मेष रहतेन बारण उनके हृदयमें द्या दाक्षिण्य मानों मरपुर था। ये बौद्धधर्मक कट्टर विश्वासी शायय मुनिक अनुरक्त भक्त होन पर भी देशके प्राचीन मत पर जिम्बास करने थे। माड वर्षकी उमरमें भी इतक हृद्यमं पुलका कर्त्वय जाधन या । वे प्राचान प्रथासे विनाको उपयुक्त समाधि देनक लिये धप्रमर हुएथे। जब वे स्वय लाम चेष्टा इरके भी पिताके समाधि नेवका पता न समा सबे, तब उन्होंने थपनी बहन श्रीमना चटा को जी कहा बाहर चली गई थी. चलपा आर उसका सहायनासं विजास समाधिको स्त्रोत कर विकाला। पीछे सम्राट्की शाक्षा छै कर उन्होंने पिताकी हुइकी बब्रमसे निकाला और कुलप्रधान शतमार वही धमधाम सं फिर उसे गांड दिया। मारतम भा कर खुद और वोद्धधर्मके सभी विषय जाननेक बलावा उहे और क्सि बातका भरभान नदा था। सय गीतम बुद्धने जी धर्ममत प्रचार क्या. असमं विश्वास रहते पर भी कई विषयों में इनका मन नहां निष्यता था। वे हीनवान सत-को निन्दनीय समझत था। युद्धका सरण उपदेशायणी उनको काणीयनाकी एकमाल उपकरण था। नालक्दा विदारमें बाद्यति शोजभट्टा को धम प्रवार किया था, उद्दो क बतुहरण पर सुवनसुपन चीतमाधाउवह बाह धर्मका चतर्थ साम्प्रशिवह मन चला गये हैं।

हिय (हिं पु०) १ हदय, मन। २ वक्षम्थल, छातो। हियरा (हिं पु०) १ हदय, मन। २ वक्षम्थल, छातो। हिया (हिं पु०) १ हदय, मन। २ वक्षस्थल, छातो। हियव (हिं पु०) कोई कटिन काम करनेकी मानसिक हत्तो, साहस।

हिर ( सं ० पु॰ ) कपडे आदिकी पट्टी।

हिरक्छ—एक शैलमाला। यह तुमकुर, इस्सन और कट्टर जिलाओं के 'सङ्गमर'यल पर महिसुर राज्यके मध्य अविश्वित है। इन शैलमालामे-से एक पर तिरूपितफा प्रसिष्ठ मन्द्रिर है। ट्सरे पर ईटरअलीने नयापुरी नामक एक शहर बसानको चेटा की थी।

हिन्तुनी (हिं ० खां ०) एक प्रकारकी वृद्धिया कपास जो सिंधमें होती है।

दिरङ्गु (सं० पु०) राष्ट्रप्रह ।

हिरण (सं ० क्रो॰ ) १ रेनः, बीर्थं। २ स्वर्ण, सोना। ३ वगटक, कांडो।

हिरण्मय (सं० ही०) १ जम्बू होपके नी खंडो या वर्षी मे-से एक । भागवतमें पञ्चम स्कन्धके १६वें अध्यायमे इस वर्णका विवरण लिखा है। इस वर्णके उत्तर दला बृत वर्ष है। इवेत नामक पर्वत इस वर्षका मर्यादामिरि हैं। यह वर्ष दो हजार योजन विस्नृत हैं। इसके दोनां और ओरोइसमुद्र अवस्थित है। (पु०) २ उक्त वर्षका जासक, अन्तीध्रका पुल। ३ हिरण्यगन, ब्रह्मा। ४ एक ऋणि। (ति०) ५ सुवर्णमय, सोनेका।

हिरण्य (सं ० क्ली०) हर्या शतिकान्त्योः ( हर्वतः कत्यन् हिर च । उगा श्राप्त) इति कत्यन् हिरादेशस्य । १ सुवर्णः स्रोना । एवर्षा देखां । २ धुस्तृर, घुरा । ३ रेतः, वीर्या । ४ द्रव्य, बस्तु । ५ वराट, क्लीडी । ६ स्रक्षर । ७ एक मन या तील । ८ हिरण्मय वर्षा गा खंड । ६ एक स्त्य । १० नित्य, तस्त्व । ११ झान । १२ उयोति, तेका १३ स्रमुत । १४ रजत, चार्वा । १५ धन, दीलत । १६ एक प्रकारका गुगुल ।

हिरण्यन् (सं० पु०) स्वर्ण, सोना । हिरण्यन् ध्रु (सं० ति०) स्वर्णन्थ्युक्त । हिरण्यन्थ्य (सं० ति०) हिरण्यस्थ्रसम्बन्धी । रिरण्यन्थां (सं० ति०) जिसके कानींमें सोनेने कुण्डल दें।।

(हिरण्यकत्तुः ( मं ० पु॰ ) स्वर्णकार, सुनार । हिर्ण्यकिष्यु ( सं० पु० ) एक देश्य । इसके पिनाका नाम कश्यप और माताका नाम दिति था। श्रीमदुमागवन और विष्णु बाहि सभी पुराणांमें इस दैत्यका विवरण बाया है जा रंक्षेपमे इस प्रकार है । बैकुएट-भवनमे भगवान हरिके जय और विजय नामक दो हारपाल थे। भगवान विष्णुक हारकी रक्षा करना ही इनका काम था। एक दिन मनन्दादि ऋषिगण विष्णुलेक गये। जय शीर विजयन इन ऋषियोंका पुरश्रवेश करनेसे निषेश किया। इस पर वे लेग वह विगड़े और झागालका जाप दिया, 'मगवानुक निकट बहुते हुए भी तुम छै।पैंकि हरवता रनस्तमोमल दूर नहीं हुवा है, इसलिये तुम यहां रहनेके याग्य नहीं हो, जीव ही तुम्हारा बासुरी योनिम जन्म होगा। ' इस प्रकार शाप देने हो वे दोनों स्वर्गसं पतित हुए । उन्हें पतित होते देग ऋषिषोंको दया आहे। उन्होंने जय विजयसे कहा, 'अमी ती बासुरी योनिमें जा कर जन्म ली, पर तीन ही जन्मके बाद तुम शापसं विमुक्त हो उन्थोंने ।' उनी जब बार विजयने प्रथम जन्ममे दिर्ण्यास और हिर्ण्यक्रियु, हिनीय जन्म-में रावण और कुम्बदणं च्था तृतीय जनमंगे शिशुपाल और इन्तवक रूपमे जन्म प्रदण किया।

कश्यपंचे दिनि सोर अदिनि नामकी दे। पिनयां थीं। अदिनिके गर्भ ते देवताओंका जनम हुआ। वे बामर और वलवान हो कर स्वगंके अधीश्वर हुए। कुछ दिन वाद दिनिने मां सो वर्ग गर्म धारण कर हो यमजपुत्र प्रसव किये। वे दीना विज्ञाल पर्वत सहूण और पापाण- के समान कित हो दिन पर दिन वहने लगे। प्रजापित कश्यपने उन दीमेंसे जो पहले जनमा था उसकी नाम हिरण्यक्ष शिषु और जो पीछे जनमा था उसकी नाम हिरण्यक्ष शिषु और जो पीछे जनमा था उसकी नाम हिरण्यक्ष राग। हिरण्याक्ष हिरण्यक्षिषुका नदा प्यारा था और प्रति दिन उसके प्रीति हर काम किया करना था। घीरे धीरे हिरण्याक्ष शहयन्त दुई में हो उद्या। पक्ष दिन हिरण्याक्ष गद्दा ले कर युद्धको कामनासे स्वर्ग जा पहुँ चा। यहां चरणकी विभावरी नामक पुरी अपना कर सुकसे रहने लगा। वरुण हिरण्याक्षको लयसे लिय रहे। एक दिन हिरण्याक्षने वरुणको देन कर युद्धको लिये लक्कारा।

बरणने बहा, 'हे बाहुर! आप रणमे बड़े सुद्दस हैं, रणमं मगवान्को ठीड ऑर केंद्र भी व्यक्ति आपकी प्रसप्त नहीं कर सकता ! इमिन्ये आप उन्हीं के पास जाये और रणिपपामांका नित्रस करें!"

हिरण्याश्च नारद्वे मुकसे हरिनो गति जान कर जीय हो स्सातंत्रमं युमा। यराहरूपी विष्णु पर उमकी दृष्टि पटन हो देलोंमें थार युद्ध चलने लगा। वराहरूपा हरिने उसके सांच बहुत देर तक युद्ध कर उसे दौतमें विदीणें कर दाला और सुद्दिशनचक्रम उसको बच किया।

दिरण्यक्षी नुष्टें। जब मानूम हुआ, कि यराहरूपो विष्णुके हाथसे उसका छोटा भाइ मारा गया तब बहु बहुत दुर्गित हुआ और विष्णुके साथ इसका बदला लेता चाढा। उसने मन हा मा स्थिर क्या कि, 'विष्णुका चाहे जिस तरह हो निधन कर उनक रक्से प्यारे साईका तर्पण करूगा।'

अन्तर हिरण्यनितृते दुनित विश्वमे मार्श्य आव तर्पवादि रहम मन्दर वर्धनित्री बन्दरागं घुम धेर तप स्वा द्वान दी। उसकी नवस्थासे प्रह्मा स्थिर न रह सम । उन्हीं हिरव्यनितृत्व पाम सा उसे म नेधन पर कहा, 'नृष्ट्यो चित्रि हो सुकी, मियर देने आया हु, जो स्च्या हा मांगा। ' हतना कर पर प्रह्माने अपन कमण्डलु मेंस कर निवान हैं स्थ्याति हिरण्यक्षतिषुक नग पर हिस स्यु दिवा का रहा थी, जिल्ला। प्रह्माके दम एडलुका जा पदन ही हिरण्यक्षतिषु स्वायय सामन्त्र शीर वज्रे सामा ब्रहा हो। मानस्य, बल और तज्ञ्य साच उस बल्लाह और भी प्रदास में सहस्य। विषे

हिर्दर सिदु । अत्राक्षा पणाम कर उनका स्नय क्या और कहा, भागवन् । आत्र यदि तुक्त परमस्त्र है, ती कहा यर दीतिये, जिससे - गय्म मेरा सृत्यु तहो । स्वार यहा नहीं, भीनर या वाइस्में दिन या र नका जिसोने भी में न सक्त । नर या सृत्य मेरी मृत्यु । दी सीरन सूर्य सा साकात्र ही से।

भन तर प्रयान हिरण्यत्रशिपुका प्रमन्न वरनेक लिये भागे वीडिका विचार क्षिपे विना उमन वहा, 'बहस्र तुम मुन्तसे जा वर माग रहे हो, यद्यपि यह घर सरपन्त दुलमा है, तथापि मिने तुम्हीं दे दिया ।'

हिरण्यक्तियने वर पा कर स्वणतहको धारण किया। विष्णते उसके मार्डेश विधव किया है. यह स्मरण कर उनके प्रति यह अत्यस्त होय करने लगा। चीडे इन्द्रका स्वर्गराच्य अधिकार कर बढ़ स्वय इन्द्र बन पहा रहन लगा। देवगण सनाये जाकर उसोकी सेवामें नियम हर। ब्रह्मा, विश्यु और शिव इन तीनकी छै।ड बाको सभी उपहार द्वारा उसकी उपासना करने थे। समस्त वद्यका भाग हिरण्यकतिपको हा निलता था। देवनाओं के उद्देशम कीर भी यह नहीं कर पाना था। अनम्तर देवनाओं न भत्यान पीडिंग ही भगवान विश्व का शहण जो। जब ये होग विष्णुकी उपामण कर रहे थे उसी समय देवबाणा हर, 'तुम लोग हरे। मत, समयकी प्रतीक्षा करें। विरुपयनित्य ब्रह्माके वरसी हो पैसा दुई र हो गया है। अब यह अपने बिय पत्र प्रहणाइके ऊपर बत्याचीर करेगा, उसी समय में उसका बच करू गा ।' दबगण यह देवचाणी सुर कर निवित्तर हए और भयमान हो कर रहन लगे।

हिरण्यक्षतिपुक्षी वर्षोका नाम क्यानु था। इस्रो क्यानुष्के गममे आमे सल वर दिरण्यक्षतिपुक्षे हाल महाद, सनुदाद बोर प्रहाद या प्रहाद नामक चार पुत्र उराय हुए। प्रहाद बाजी सुत्रतिक कारण जामन हो विष्णुत मेवक था। सुनावास दैरगाल कुल्युगेहिल ये। शुन्यवास्त्र अस्ट तीर कार्यके नामक शुन्य मान प्रमुख्य स्थान गुणमायव सर्यात नीनिव हो पुत्र थे। रिराम्कानुन स्वर्णाह्य नीनिवनारद आण्डामाक्ष्ये जानी पुत्राका जिल्लामार मीगा।

ज्ञाम क इन सद पुत्रे का दृष्टो निरा जिला दृत थे। परतु क्राइ उप कोर नहां सी काम नहां नेता मा, पहसाज भगनान्ते प्रति अञ्चल रहां या। क्षण भगने ही नहीं, यह सद्दाठो बाल्हांका भी जल्डा मार्ग को अञ्चलिक्शांता मारुद्धांत जाल्हांका भी जल्डा प्रति में स्वार समयन्त्रीत दृष्ट कीर सुन कर हिल्ल हाज्यु इसही इस कोरस ला चनकी चेटा करने लगा। पर महाद पिल्ला नाम कह छोडनेवाला था। वीछे हिरण्यक्णिपुने उसकी हत्या फरनेका हुफुम वे दिया। तत्त्रुत्सार उसके अनुचरीने प्रहादको मारनेके अनेक उपाय किये, पर किसोसे भी उसकी मृत्यु न हुई।

प्रहलाद देखो ।

हिरण्यक्तिशु जब किसी भी तरहसे प्रहादका वध न कर सका, तय उसने अत्य'त कुद्ध हो पुत्रसे कहा, 'तुम मेरी अवज्ञा कर सर्जांदा विष्णुका नाम जपा करने हो, अव भी यदि अपना क्रवाण चाहते हो, तो विष्णुका नाम छोड हो।' इस पर प्रहाद छताञ्जलि हो उसके चरणेमं निर कहने छगा, 'पिताजी ! आप जन्मदाता हैं, आपका जिससे क्रवाण हो, चही करना मेरा प्रकांत कर्ताथ है। भगवान विष्णु हो इस जगत्के ईश्वर हैं, उनका पराक्रम अभीम है, वे ही सामर्थ्य, साहस, धेर्य और इंद्रियके न्वरूप हैं। वह परम पुरुप हो अपनी शक्तिसे स्रष्टि, स्थिति और प्रस्थ किया करते हैं, आप जास्तुरिक भावका परित्याग कर उन्हीं की शरण छोजिंगे।'

पुत्रके ऐसे वचन सुन कर दिरण्यकां प्रधा भी आग वच्ला हो गया। इसने कहा, 'प्या मेरे सिवा और भी कोई इस जगत्का ईश्वर है ? रे मूर्च, यदि हैं, ने। वनाओं वह कहां है ? यदि कहां, कि वह सर्शत व्यापी हैं, तो यह स्नम्भ जा तुम देखते हो, उसमें प्रधां नहीं होगा ? इस पर प्रहादने वह स्तम्भ देख कर पहा, 'वे जब सर्शत विद्यमान हैं, तब इस स्तम्भमें भी वे जकर कें। उनको सत्ता नहीं रहनेसे जगन्की सत्ता हो नहीं सवती ।' हिरण्यकां प्रदेनेसे जगन्की सत्ता हो नहीं सवती ।' हिरण्यकां प्रदेनेसे जगन्की सत्ता हो नहीं सहती । 'हरण्यकां प्रदेनेसे अभी तुम्हारा शिर प्रइसे अलग करता हूं, देखूं हो सड़ी, किस प्रकार तुम्हारा हंश्वर तुम्हारां रक्षा करता है।'

हिरण्यक्रिण इतना कह कर वह जोरसे गरज उठा और उस क्तरममे एक मुका जमाया । मुका लगने हो उस क्तरभसे ऐसा भगानक शब्द निकला, कि तीना लोक धर्र उठा। ब्रह्मादि देवगण अपने अपने धाममे बैठ वह अद्गुन ध्वनि सुनते रहे।

अनन्तर भगवान अपने भक्त प्रहादका वचन सत्य करनेके लिपे देत्यवात क घोरकप धारण कर उस स्नक्त-मेंसे निक्ल पडे। उनका वह रूप मृगाकार नहीं था बौर न सिंहाकार हो था, इसलिये वडा हो बहुभुत था। हिरण्यक्रिपुने पहले उस नृसिंहमूर्चिको देखा, परन्तु उनका गर्जन सुन कर वह एकदम चमक उठा।

नृसिंहदेवने हिरण्यक्तिष्णु पर आक्रमण कर दिया। दोनोंमं तुमुल संग्राम चलनेके बाद नृसिंहदेवने उसे चढ़ दवाया और नाखूनसे चीर फाड कर, हत्पन्न निकाल कर मार डाला। अब चराचर जगत्में ग्रान्ति विराजने लगी। (भाग० ७१-१४ थ०)

विष्णुपुराण, अग्निपुराण और हरिवंश आदिमें भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुका उपाख्यान विस्तृत भाव-में लिखा है।

हिरण्यकामधेनु (सं० स्त्री०) दान देनेके निमित्त वनी हुई सोनेकी कामधेनु गाय। ऐसी गायका दान १६ महादानोंमें है।

हिरण्यकार ( सं ॰ पु॰ ) स्वर्णनिष्पाटक, सुनार । हिरण्यकुक्षि ( सं ॰ ति॰ ) खर्णकुक्षि । हिरण्यकुळ ( सं ॰ पु॰ ) काण्मोरके एक राजा ।

तोरगाया देखोः

हिरण्यकृत् (सं० पु०) १ सुवर्णकार, सुनार । २ अग्नि, आग ।

हिरण्यकृत चूड (सं० पु०) शिव। हिरण्यकेश (सं० वि०) १ सुवर्णकी तरह रेसिमान डवालाविशिष्ट । (मृक्श्।७६११)२ हिरण्यकी तरह कपिशवर्णकेशविशिष्ट। (भागवत ३११८१७) (पु०) ३ विश्र।

हिरण्यकेशिन् (सं०पु०) गृह्यस्त्रकार म्निमेट।
हिरण्यकेशो (सं० स्त्री०) हिरण्यकेशिन् 'नंत शासी।
हिरण्यकेश्य (सं० सि०) हिरण्यवर्णं शर्भाशिष्ट।

हि एयकोष (सं०पु०) हताकृत सर्णकृष्य हिरणप्रभं (सं०पु०) १ वह ज्योतिमेय अंड जिससे ज्ञह्या और सार्थ खिष्ठकी उत्पत्ति-हुई । २ ज्ञह्या । ३ स्रोलह महादानके अन्तर्गत दूसरा महादान । पुण्यतिथिमें तुला-पुरुषके विधानानुसार यह दान करना होता है । मत्स्य-पुराणमें इस दानका विधान विशेषक्षपसे लिखा है । ४ विष्णु । ५ सुक्ष्म श्रागेरसे युक्त-सातमा । ६ एक मन्त्र-कार ऋषि । ७ लिङ्गमेद । हिरण्यगुप्त ( स ॰ पु॰ ) योगनन्दके एक पुत्रका नाम । हिरण्यचक (स॰ पु॰) जिस स्थके चक्क सानेक वन हों। (सृक्शाप्तराध) हिरण्या (स ० ति०) सुवर्णनिशित सोनेका। हिरणाजा (म ० वि०) स्वर्गोत्यमा सोनेसे ४२पन । हिरण्यजित् (स ० ति०) हिरण्यज्ञेना । हिरण्यजिह (स० वि०) हिन और राणीय धाष्यभूता। हिरण्यज्यानिम् (म ० ति०) स्पण जैमा दीप्रिमान् । हिरण्यतेत्रस (म० हो० ) म्यण नैसा नज या दाति । हिरव्यत्त्रच् (म ० ति०) हिरव्याच्छादितह्रप्, मानेका मढा हुमा। (ऋम् ५१७७।३) हिरण्यत्वचम् ( स ० नि० ) सुप्रणांवरणयुक्तः। हिरण्यद (स ॰ पु॰ ) खुपर्णद, खुपर्णदाता । सुपर्ण दान करनेवाल दीर्जाय होत है। (मनु ४।२३०) हिरण्यद ए ( म ० ति० ) स्वणद प्रविशिष्ट । दिरण्यदा (स०वि०) पृथ्वी। हिरण्यम् (स • ति•) स्त्रण जैमा ग्रुतिविशिष्ट। हिरण्यञ्चापि ( स ॰ पु॰ ) सुदर्णनिर्शित क्यन्त्र । हिरण्यचनुम् (म ० त्रि०) १ म्बणाचनुष्ता (पु०) २ पश नियादपति । (भारत) हिरण्यनाम (स • पू॰) १ मीनाकपर्धन । २ मुनिधिशेष। श्रीमहमागतती जिला है कि हिरण्यनाम आहि मुनि गण सिद्ध थे और वे हमेशा छानशी स्वीतम इचर उधर धूमा करते थे । ३ यह मका जिसम तीन यही प्रात्नाप पूर्ण, पश्चिम और उत्तरकी बोर हीं और दक्षिणका और कोइ झाला न हो। (बृहत्स हिंता) हिरण्यनिणित (सा० त्रि०) दिन और रमणीय सर्पाविशिष्ट । हिरण्यनेमि ( स ० वि० ) जुचर्णसङ्घ रमणीय मान्त । हिरण्यपद्म (स • क्रि॰) सुत्रणं पद्मविशिष्ट । हिरण्यपति (स ० पु०) शित्र । (भारत १२ पन) हिरण्यपर्ण ( स : जि: ) हितरमण य पर्णिनिशिष्ट । हिर्प्पपयत (म • पु •) चीतपरिवाजका पालम्यासे चम्पा अत समय जिस इ ज्यू न पो फ तो नामक अनपदका उद्देश किया है फरासी परिहत जरे न उसीका दिख्य पर्वत माना दें। परन्तु उसका असल नाम इरण वा उपरिगरि है। कनि इपने इन दोना स्थानी की सुद्गेर

समभा है। परातु चाडेन मादवने मुद्दीर निलेक 'उरेन' नामक शैलका हो ची पिरियाजक पर्णित स्थान प्रमाणित क्या है। हिरण्यपोणि ( स ० वि० ) गुत्रणधारा । हिरणवाव (स • पु॰ ) खबर्णद्वारा पविद्यक्तारी। हिरण्यपुर (स॰ ड्री॰) बसुरोहा युड नगर। श्रीमदुमा गपनमें जिला है, हि निपातकपण और कालकप आदि दानवगण इस हिरण्यपुरमे रहते थे । रसातलके नोचे यह दिरण्यपुर अवस्थित है । हिरण्यपुष्य ( स ० पु॰) गोत्रप्रयरोतः ऋविमेर्। हिरण्यपुष्पी (स ० स्त्री०) लाहुलिका, क्रियारी नामका जदरीया पीत्रा । हिरण्वपेशम् (स ० ति०) हिरण्मय बाल्ड्रार हारा बाल्ड्रात क्रवा (शुक् ८/१२/६) हिरण्यप्रत्रम ( स ॰ ति॰ ) हिरण्यमय सूगव धन स्थानयक्त रथा । भूग शक्षाप हिरण्यवाहु (स • पु॰ ) हिरण्यवन् वाहुर्यस्य । १ शोण २ शिय, महादेव । ३ एक नागका नाम। हिरण्यविन्दु (स०पु०) १ पर्वतमेद । १ अस्ति, आग । ३ एक तीर्थ। हिरण्यमूद<sup>°</sup>न् ( स • वि• ) स्वर्णशिरस्त्राणयुत्त । हिरण्यम ( स ० त्रि० ) १ हिरण्यातमक । २ हिरण्य विकास । हिरण्ययु (स ० ति०) जी सीनेको कामना करता है। हिरण्यरशन ( स ० ति० ) हिरण्यवन् रशनायुक्त । हिरण्यक्रप (स ० ति० ) १ से ते जैसा क्रपयाला । (प०) २ अग्ति । हिरण्यरेतस् (स० पु०) १ र्यान, आग । धामन पराणक ५३वे कथ्यायम लिखा है, कि महादवस घोटी त्याग वरने पर पहने सन्तिने उस धार्टाकी घारण किया। इसले अधिका तेल मन्द ही गया। इस पर अधिक समी देवनाओंके साथ ब्रह्मजेक गपे। रादमं कुटिला द्वीम उनकी में टड्रा शनिने उन्हें देख कर कहा, 'हे देखा ! वही हपा हा यदि बाप महादेवका तज धारण करें। इतना बहुने पर देवीन महाद्वाका नेज धारण कर लिया। यह तेत घारण करनेले शानिक मान, शक्य, रक्त, मेद.

हो गये थे, तसीसे पायक हिरण्य रेगा फहलाये ।

के एक पुतका नाम। ६ वारट शाहित्योतेसं एक। हिरण्यले। मन् (सं० प०) १ पञ्चम मन्यन्तरके एक अपि । २ मोप्तकता पक नाम । ३ एजंन्यदे एक पुत्र-का नाम हिरण्यत ( सं ० ५० ) देवरव, द्यांनर सम्मति। हिर्देश्याक्षस ( ले॰ वि॰ ) रवर्ण जैमा कठिन वशीयुक्त । हिरणप्रयत्त्वर (स्रं ० ति०) दिरण्य-निपासाधार पाष्ट्रीपेत । हिरण्यव=ंति ( सं ० ति० ) सुवर्णागय र ।विशिष्ट। हिन्चयवर्स ( मं ० पू० ) १ सुनर्णनिभित वर्स, सानेका धवन् । २ दशार्ण र राहासेट । हिरण्यवान् ( मं ० ति ० ) १ सारीवाता, निर्मे पा जिसके णस साना हो। (पु०) २ व्यक्ति, व्याग । हिरण्यचाशी ( मं ० ति० ) हिनरमणीय बापयविशिष्ट । हिरण्यवाह (स'० प्र०) १ शाणनर । (इध्दर्शना०) २ शिव। हिरण्यविद् ( सं ० ति० ) दिण्यलस्तक। हिरण्यवार्ज (सं ० ति०) गिनस्य ब्रह्म। हिरण्यवेगा-रेवायण्डवर्णित नदीमेर । हिरण्यांग्रम (सं वि ले ) सुवर्णमय शिरस्राणयुक्त । हिरण्यश्यद्व (संव तिव) हितरमणीय श्यद्व, ऊ चो चे। दो ं वाला । (पु०) २ सुवर्णमय म्युह, सातेके सी ग। हिरण्यश्मश्र् (सं ० ति ०) सुवर्ण जैसा शमश्रुविशिष्ट, जिस के दाढ़ी मूं छ सुनहली हों। हिरण्यष्टीच ( सं॰ पु॰ ) संतुरीलविशेष । भागवत (पारवार)में लिया है, कि जम्बूडीवमें वज्रकृट और हिरण्यष्टींच यादि सात सेतु गैल हैं, इनमेंसे हिरण्य-छीव पर्वानसं ऋतम्भरा नामक महानदी निकली है। हिरण्यसन्दृश् (सं० ति०) हिरण्यवत् रानमान तेजा-विशिष्ट। (भृक् ६।१६।३८) हिरण्यसरस (सं ० पु०) एक तीर्धा। हिरण्यस्तुति ( सं० स्त्री० ) स्तृतिभेद् । हिरण्य स्तूप ( सं ० पु॰ ) अङ्गिराके पुत्र ऋषिभेद । दिरण्यस्त्रज्ञ. (सं० वि०) जिसे सानेकी माला या हार हो।

मजा, त्यक, रोम और चिन्निरंगादि मभी दिरण्यवर्ण । दिरण्यहरून (मं ० वि०) १ पाणदाता । (युक् १।३।४।१०) (प्०) र तुद्रणंत्य पाणि, ने।नेका हाथ। २ चिलक्षां नीता। ३ सूर्य। ४ जिए। ५ वियमतः । दिरण्याक्षः सं ० पु० । १ एकः असिङः दैरणः जो हिरण्य-षशिवका नाष्ट्रे या । यह ष्टरयप और दिनितं उत्पन इया था । इसने प्रशंकी है का पानल्यों स्थ छोडा था। ब्रह्मा जादि देव गर्बीका ब्राधीना पर विष्णुने बराह अपनार धारण करते उसे मान जीत पृथ्वीका उद्याग विषा । २ वसुरेवक छोटे सार्व द्यासकते एक पुलका नाम । ३ पाटम्थानविशेष । इस पीटस्थानमे देवोहन नाम महीत्यता ह । (वेशोमा० ७ ३०)६४ ) । दिरणगाद्व ( सं ० पु० ) ऋषिमेर । हिरण्याभोग् (मं ० ति ०) हिरण्यमय प्रवर्शयदिष्ट । हिरण्यास्य (सं ६ पु०) तुलाप्रयादि स्योलह महादोनां दे अन्तर्गत पत्र दान। मन्स्यपुराण और ऐमाहिन्हे रानवएडमें इस राजका विधान जिस्तृत भावमें लिया र्व । मितिका बीडा बना घर मुखापुरुषके विधानानु-सार उसे दान फरना होता है। ( मत्हण्युः २८ वः ) दिरण्याध्वरथ ( सं ० पु ) सीतह महादानी मैसे पक दान । मत्स्यपुराण जीर हमाद्रिकं दानमण्डमे लिया र्द, कि सानेका घोडा बना बर सानेक बने हुए रथमें लगांचे और तुलापुरव दानके विधानानुमार दान करे। हिरण्यिम् ( सं ० ति० ) मुवर्णीविशिष्ट, सानेहा । हिरण्पेशय ( स ० पु० ) महावुच्य, विग्णु । हिरण्येष्टका ( सं ॰ स्ता॰ ) स्वर्ण द्वारा इष्टकाविशेष हिरण्यत् ( सं ० पु० ) धारनीन्छके पुत्र । हिरदावल (हिं • पु • ) घोड़े की छातीकी भौरी जो वड़ा भारी दोप मानी जाती है। हिरन (हिं ० ६० ) दरिन, मृग । हरिया देखों। हिरनखुरी (हिं रुसी०) दरसातमें उगनेवाली एक प्रकारको लगाया घेल। इसके पने हिरनके ख़रसे मिलते जुलते होते है। हिरनौटा (हि ० पु०) भृगशावक, हिरनका बद्या। हिरफन ( अ० स्त्री० ) १ व्यवसाय, पेना । २ हस्तकारी, हाथकी कारोगरी। ३ कलाकी गल, दुनर। ४ चालाकी, चतुराई। ५ धृर्राता, चालवाजी। हिरफतवाज (फा॰ वि॰) धूर्चा, चालवाज ।

हिरम्रजो ( अ॰ फ्री॰) लाल र गशी पक प्रकारको मिट्टो निससे क्यडे, दीजार जादि र गते हैं । हिरमिजी (फा॰ स्त्री॰) हिरमनी देखो । हिरग्र जाय (दि॰ ल्लो॰) एक प्रकारको मुगबिन जास । समनी जहमेंसे नीवृक्षी सी सुग घ बाता है ब्लार अस्म सुग थिन तेल काता है।

हिस्हर — म डाज विमागके नेहारी निर्णेश पर गर।
यह शक्षा १५० २० वर्ग वर नथा गोन ७६ ५५
पुरु मध्य अनेस्थित है। नेह्न रोग देग यह
स्त जनक रास्ते पर यह यसा हुना है। यह पर
पुरान दुगरी कण्डहर दिवार देगा है। यह ग्रहर
कासेके स्वयसावके निये प्रसिद्ध है।
हिरा (म ० स्ती०) रकनाड़ी या जिरा।

हिरा (म ० सी०) रकनाडी या जिना।
हिरात—१ अफ्गानिकानके पश्चिम स्मेमान्त्रका पर
महेश । यह अमोर हारा नियुक्त हिप्पे गय एक उन्छे
क्षाचारिके शासानाचीन है। इस महेश में किला है,
यथा—स्मोरियान, सस्त्रजार, तहर, वहण, बुर और
भोजे। यहते हिरात और कन्यारक मध्यन्यित फरा
निला भी इसी प्रश्चाह कार्यान था।

हिशानके उत्तरमं चार विलायन् नया किरोजनाही, पूर्वमिताहमूनीस और क्यार, दिल्लामं लगाजनैन तथा | मिस्तान और परिचममें वारम्य और दिरुद् दें। यहा | जीको अच्छो उपन्न होता है।

िरातके अन्तर्गत हिरात उपरवहा नामक जो उप रवका है यह बहुन उठारा तथा जान्यज्ञाजों हैं। हस्किद्वरों इस स्वातमं वह गई हैं। इस प्रदेज़में जमानका उपमध्य दो प्रकारका है, असोला सीर अरबाती। वसीला सर कारी जमीन हैं और अरबाता प्रजाकों।

द दिरात प्रदेशका ज्ञासनकेंग्द्र। यह हरिस्द नदीक बाप किनार पर बडार और अन्यस्त रमणीय स्थान पर सहाठ ३४ २२ उठ तथा देगांठ ६२ ८ पूर्व्य सध्य अयस्थित ६। समुष्रपुष्टसे इस स्थानकी के बाई ४५२० एट ६। क्रथारसे हिरात ३६६ माल दूर पडता ६। यह जादर मार्गोण समबाहु खनुर्मु जाहार है। उत्तर और दिश्वका और इसकी टनाइ १५०० तत तथा पित्रम और पूर्वों और १६०० नात है। गहर २,से २० एट ज चे यह प्राचीन और नहरी भारत जिरा है। हिरातमें पाच सिहद्वार हैं। बरवेड के सामने चार चार राजपप शहरके भीनरने जा कर उनके के उन मिछ गये हैं। शहरम जलका अच्छा प्रवय है। अधिशासा बडे

में जे हुचेले रहते हैं, इस कारण शहर भी मेला सुचेला है। एवों सदीक शेव भागम जुना मस्तित् द नगर गर है। यही यहानी सबसे बड़ी और सुन्दर इमारत है। दिरानक अधिमासी अधिकाश सिया-साग्रदायभुत सुसलान है। यारसिक, यहाँ। तातार आदि सन्यान्य जातिक लोगों भी यहा कम नहीं हैं। हिराती (हि॰ पु०) रै हिरान लगा कर स्थान जो अफगाति स्तानक उत्तरा है। हिरात देखी। २ एक आतिका योग । इसका क्षेत्र होल ही स्थान की द से ये देश हैं। हिरात है। यह परमा। इहिरातमानी। हिराता (हि॰ कि॰) रे को जाना, वायक होता। न न रह जाना। इसिका हो है। यह परमान हो परना। इसिता साने। इसिता है। यह परमान हो स्वन्ता, वायक होता। न न रह जाना। इसिता है। यह परमान है से सान वहरी से पाने भूल जाना, हथका सक्ता होता। भूल जाना, हथका सकता होता। भूल जाना, हथका सकता होता। भूल जाना, हथका सकता होता।

हिरायल ( दि ० पु॰ ) इरावल दे नो ।

हिरास (फा॰ स्त्री॰) १ मय, त्रास । २ नैरारय, नाउमोदी । ३ जिन्तता, रज्ञ । (यि॰) ४ निराप, हताछ । ५ स्त्रिन, उत्तातील ।

न रहना। ६ वेनोंसे से इ वहरी गाय आदि चीपाद

रखना जिसमें उनकी के हो या गोक्सी गोनमं खाट हो

ददासात । जेरास्टर (आ

हिरासन (अ० स्त्री०) १ पद्दरा, चीको । २ केंद्र, पन्नर व दो ।

हिरामा (फा॰ वि॰) । निराश, नाउम्मेद् । २ दिमसत इत्सा दुसा, पस्ता ३ क्षित्त, ददामोत ।

हिरिरोज्ञ (स॰ त्रि॰) हरणद्योश ह्यु या दीसीरणोपित्रिणः । हिरिश्मथु ( स ॰ ति॰ ) हिरण्यपर्या रसध्युविज्ञिष्ट, सुन हरा हाडीग्रोशा

हिरिसन् (स • पु०) हरिनाध्यया पीला घोडा। हिरिसन (स • त्रि०) हरिह्यं दसधुविशिष्ट भूरे र ग का दाडीयला। (मुक्त १०१२६५७)

हिया (स ० अथ्य ) १ विना । २ मध्य । ३ सामाच्य । ॥ अथ्या ।

Vol XXV 25

हिराहोतप-प्रसिद्ध पाश्चात्य पैतिहासिक । देलिका-गे सममे लग्गा ४८४ है । समके पहले इनका जन्म हवा। उस समय इनकी जन्मभूमि पारम्य सम्राट्के अर्थान थी। पनियासिस नामक इनके एक बहुत नज-दोकी रिश्नेदार हेलिकाणेंसमके राजा लिगभामिस हारा राजविद्रोहकं संदेद पर पक्छे गये । पनियासिम उस मतयक एक असिन महायाव्य-रस्थिता थे। उनके प्रभादश हिरादोनस पर भच्छा शसर पटा था। पनमें अन्यान्य भीक लोगोंको तरह दिरे।दोतसने व्याकरण, जारीरिक व्यायाम शौर सद्दीत सीचा था l सन्तमें उच मावर्ग जीवन यापन करनेका कोर्ट सुयेगा न पा कर इस्टेंगे साहित्यचर्चा आरम्भ वर दी । उस समय प्रीमका सादित्य बहुत दिस्तृत था। थाडी ही उमरमें हिरादा तसने कुल पढ़ लिया था। इन्होंने प्रशिषां माइनर वीर श्रीसके विभिन्न स्थानीमें परिश्रमण कर पेतिहासिक तच्य वाजिष्कार किया था। जब इनको उमर २० वर्ग-की हुई, तबसे ये घूमने लगे थे। ये सुसा और वाण्लिन भी गये थे। जायद ४६० ई०के वाद वे निश्रदेज वाये। जब अत्याचारसे प्रयोडित है। हेलिकाणे ससीय लेगी-ने वालेनहासिसको राज्यसे भगा दिया था. उसी समय हिरोदोतस अपने देश लौटे । परन्तु वहां अपनी पुन्तकका ्हिलम्बी ( सं ० स्तो० ) दिलमान्वका नामक ज्ञाक । स्यक् शाद्र न होनेचे कारण इन्होंने श्रीममें रहनेका पषका इरादा किया। जान और उन्नत साहित्य-चर्चामे े उस समय पर्धन्स पोश्चात्यजगन्में सर्वश्रेष्ठ था। वही पर इस लेखकने अपने परिश्रम ऑर प्रतिभाका उचित सम्मान पाया । परंतु एयेन्समें इनकी ऊ'ची बाकांक्षा तृत न हुई। हिरोदोतस पर्यन्सकं चिदेशो थे। साहि-त्यिक हेसियनसे सम्मान मिलने पर भी वे उस देशके नागरिकोंमें श्रेष्ट सम्मान नहीं या सकते थे। इस कारण जब पेरिक्किसने इटलींगे 'खुरि' उणनिवेश वसानेका प्रस्ताव उठाया, तब दिरोदोतस नागरिक अधिकार पानेकी इच्छी-से वहां जानेका तैयार हा गये।

ग्द्ररीमें दिरादोनसने अपना शेप जीवन विताया। वे शाधुनिक इतिहासके जनक माने जाते हैं । ऐसा वड़ा इतिहास इनके पहले और कार भी नहीं लिखे गये हैं। इनकी सापा मनाहारो, स्वामाविक और गंभीर है।

२ इच्छादा वैग, हिसी ( अ० स्त्री० ) १ टालच, है। न । कामनाकी उमंग । ३ स्पर्का, टील । हिल्हा ( दि ० पु० ) माटा नाजा बादमी, तगटा भादगी। हिलकार (हिं ० पु०) लहर, तरंग। हिलके सा (हिं ० पु०) हिनकोर दे मो । हिलकारना (हिं ० कि०) जलका खुरुव करना, पानीरी हिला कर तर में दहाना। हिलन (हिं॰ स्त्री॰) १ संबंध, लगाय । २ प्रेम, लगन। ३ परिवय, रेटमेट । हिल्यात (दिं व्ली०) १ परचनेका भाषा २ शाहत, देव । दिलगना ( हिं ० फि०) १ घटहना, टंगना । 🔑 हिलगिल जाना । ३ परचना । ४ पास होता, सहना । हिल्माना ( हि'० कि.) १ बटकाना, रांगना । २ फंसाना, वभारा। ३ वितष्टना स्थापित करना, मैलजालम करना । ४ परिचित और अनुरन्त करना, परनाता । दिलना ( दि० कि० ) १ चलायमान दोना, डेग्लना। २ अपने स्थानसं टलना, सरशना । ३ स्व जम वर वेठा न रहना, दीला है।ना । ४ कम्पित है।ना, धरयगना । ५ प्रवेशकरना, युसना । ६ भूमना, लक्ष्राना । हिलमाचि ( मं ० खां० ) हिलमानिका । हिलमाचिका (सं ० स्त्रो०) भाकवियोप । इनका गण भीध, कुछ, कफ और पित्तनाशक होता है। जिसका भातु पित्त-प्रधान है, वह यदि इस शाकका सेवन करे, तो उसका पित्त-विकार दुर होता है। हिलमाचा (सं र लां) हिलमाचिका। ब्लिसा ( दि॰ स्त्री॰ ) एक प्रकारकी महलो जो चिपटी और कांद्रेदार हाती है। हिलाना (हिं• कि॰ ) १ चलायमान करना, जुलाना । २ स्थानसं उठाना, टालना । ३ नीचे ऊपर या इघर उघर इलाना, मुलाना । ४ वंपित करना, कपाना । ५ परि-चित और अनुरक्त करना, परचाना । ६ प्रवेश कराना, घुसाना । हिलोर (हिं • पु • ) हवांके भोंके आदिसे जलका उठता

और गिरना, तरंग, लहर।

हिलोरा (हि॰ पु॰) हिसोर देशो। हिलोरा। (हि॰ फि॰) १ जनने सुन्य और तरित्तर, करना, पानोको इस प्रकार हिलाना किल्हरे उठें। र लहराना, इयर उथर हिलाना दुल्ला। हिलोल (हि॰ पु॰) हिलोल देलो।

हिह्न (म ॰ पु॰) ग्रसारि पक्षी । हिल्लात (म ॰ पु॰) गमिद्ध उचेपतिर्धिट्ट । इन्होंने पारसिक्ष फल्लिन उचेपतिपक्षे ब्रनेक विषय सस्टन माथार्स प्रका जिल क्रिये ह ।

हिंदिगेल (म ० पु०) १ तरङ्ग स्ट्रा २ आतन्द्रकी तरङ्ग, मीज। ३ सोलद प्रकारकं रतिव घोनेमे बाट्या रतिवन्य।

' इंदि इत्या स्वियाः वादी कराम्या घरतेत् करी । यथेष्ट वादवयोनि वन्त्रो हिलोक्षतत्तकः ॥" (रविमान्नरः) ४ पर रागशा नाम, हि होत्र ।

हिल्लोलन (म • पु०) १ तरग उडना, लहराना । २ दोलन, कूलना ।

हियं (हि॰ पु॰) दर्फ, पाटा। दियाँर (हि॰ पु॰) दफी, पाठा।

हिंदुर (स ० ह्वी०) उथातियक मतसे लग्न या राशिसे चीया स्थान।

हिस (बल्पुल) १ बातुमन, झान । २ स बाँ, होना । दिसहा (हि ० पुल) १ हैर्थ्या, झाड़ । २ हनझा, देखा रेखी किमी बातकी इच्छो । ३ किसीकी बरावरी करने की क्यस ।

हिमार (भ० पु०) १ गणित, लेखा। २ लेग देन या आगरना सर्च जादिका लिखा हुआ स्पेरा, लेखा। २ गणितिया वह विद्या जिसक हारा सम्यामान वादि निर्मारित हो । ४ गणितियाका प्रस्त, गणितकी। समया। ० प्रस्तक बस्तु या निर्देष्ट सरवा या पि माणको मूल्य जिसक अञ्चलार कें। यस्तु वेग्री जाय, भार, दर। ६ निर्णय, निरुवय। ० नियम कायदा। ८ द्या। श्रास्था । १० द्या, रोनि। ११ मिल्यय, विस्त्रवा। १२ द्वय या प्रहांत की परस्पर समुक्तन्त्र, मेल्।

दिसाविश्ताव (अ० पु०) १ यस्तु या धनशी सदया,

शाय ध्यय बादिका लेखक्द निवरण, लेखा । २ द ग, रोति ।

हिसावचोर (हि॰ पु॰) वह जी व्यवहार या रेखेर्म पुन्न रकम दवा लेना हो।

हिमाद वहीं (हि ० स्त्री० ) यह पुस्तक जिसमें बाय व्यय या लेनहोन बादिका ब्वीरा छिला जाना है।।

हिसार (हिस्सार )—पञ्जावके दिरशे विभागका एक जिला। यह बझा० २८ ३६ से ७६ ३० उ० तथा देता० १४ २६ से ७६ ३० उ० तथा देता० १४ २६ से ७६ २० प्रकृत हा भूपिर माण ५२१७ वर्गभी हो है। इसक उत्तरमं किरोजपुर जिला और पिताल गोर प्रमुक्त मिरा जिला और पिताल गोर स्थान मिरा जिला और विभाग से एक एक प्रमुक्त मिरा जिला मिरा हिसार शहर इस पिलेको स्वरही हिसार शहर इस पिलेको स्वरही।

यद जिला वाकांतर राज्यकी विज्ञाल मरम्मिका
पूर्वी मात है। अधिकाश स्थान बलुद सम्मन्त क्षेत्र
है, बीच बीजमं छोरा टोला और बालुका पढ़ान्न रिवाद
देता है किसको चोटो ८०० पुर होगी। यहाका
निर्देशों धागर नदी प्रधान दें। प्रोग्यके समय जब यह
स्थान नानी है, जब स्थानशामी नदीका नोची भूमिमें सी,
मक्का आदि अगात उपज्ञात हैं। सम्प्राट् फिरांजगह
सुगलक का म्म जिलेक प्रांस छे कर परिचम तक यह वड़ी
खोद खोद्याद थी। यह बाद २४ प्रांस हो कर चलो गह
धी, परन्तु परिचममें चीकांगर सम्भूमिमें जा कर इसका
जल खुल गया था, इस वारण युटिए सरकार इसका
पुना सक्कार द्वारा दें। आजक त वह परिचम-समुग्त
खाल (Nestern Jomna Caos)) नाससं सगहर है।
एटि होंगे पर यहा काली नाज उपरान होता है।

सुसल्माना चमलके वहले होसे यह जिला चाँहान राजपूर्वोक रहोना निरायद स्थान था। हासी उस समय जिल्ही राजधानी थी। फिरोज माह तुमलहने हिस्सारको बसाया। नादिरणाह बीर सिगोल काक्रमण स रस जिल्मी काराजकार की लगा। मराठोंका वेतन मोगी यह आहर्रिज सेनानावक बहाना ज्ञासन करना जादना था, यह एसासोसेनायति विरोने दमें वरारज कर यह स्थान क्षळ वर लिया। धी खरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, खपपुर

१८०३ है॰ में हिस्सार वृटिण गर्वमें एटके इसलमें । आण । सिपाही-विट्रोहके समय यहांके अधिवासी विट्रोहीक्लमें मिल गर्पे थे। पीछे हिस्सार जिला पञ्जाव-के छोटे लाटके जासनाधीन हुआ।

इस जिलेमे ८ गहर और ६६४ ग्राम लगते हैं। जन-संत्या ८ लाएके करीव हैं। हिन्दूकी संत्या सैकड़ें पीछे ७० हैं। विद्यागिक्षामें इस प्रदेशके शहाईस जिलेंं-मेंसे इस जिलेका स्थान चीवीसवां पड़ता है। सभी ८ सिदेण्ड्रो, ८० प्राइमरी और ५० पलिमण्ड्रो स्कूल हैं। स्कूलके अलावा ८ चिकित्सालण और पक बड़ा जैल हैं। विशेष विदरण हरियाना ग्रन्दमें देखो।

२ उक्त जिलेकी एक तहमील । यह अझा॰ २८' ५४ में २६' ३२ उ० तथा देजा॰ ८५' २२'से ७६' २' प्॰के मध्य अवस्थित हैं। जनसंख्या देंद्र लाकके लग-भग है।

३ उक्त जिलेका एक प्रधान ग्रहर । यह अक्षा० २६ १० उ० तथा देगा० ६५ ४४ पृ०के मध्य अवस्थित है। जनसंस्था २० हजारके करीव है। १३५६ ई०में फिरोजग्राह तुगलकने इस श्रद्धकों वसाया। उसने जलका अभाव द्र करनेके लिये नहर कटवाई थी। उसके समय यह शहर बहुत उन्नत था। पृथ्व समृद्धिके चिहस्वरूप बहुतसे पुराने मन्दिरों और मस्जिवोंका खंडहर दिलाई देना है। १८वी सदीमें बार वार सिखेंके आक्रमण और दुर्मि असे शहर उजाड़-सा हा गया। १७६६ ई०में आहरिश र मेंचारी जार्ज टामसने इसका पुनः संस्कार किया। १८६७ ई०में यहाँ स्युनिस्यलिटी स्थापित हुई ई। शहरमें एक ऐन्नला-वर्नावयुलर हाई-स्कृल और सिविल अस्पनग्ल ई।

हिसार (फा॰ पु॰) पारसी संगीतको २८ शोमार्बोमेसे एक।

हिन्टोरिया ( क्ष'० पु०) मृच्छा रेगा की प्रधानतः स्त्रियोंकी होता है।

हिस्सा (अ० पु०) १ भाग, अंग्र । २ हुत हा, खंड । इ उनना अंग्र जितना प्रत्येक हो विभाग करने पर मिले, विष्या । ४ विभाग, तिकसीम । ५ किसी बड़ी या विस्तृत वस्तुके अन्तर्गत कुछ वस्तु या अंग्र, अधिकके भीतरका

के हैं खंड या हुकड़ा। ६ विभाग, एंड । ७ किसी ृत्यवसायके हानि-लाभमें येगा, सोका। हिस्सेदार (फा॰ पु॰) १ किसी वस्तुके किसी भाग पर अधिकार रखनेवाला, यह जिसे कुछ हिस्सा मिला है। २ रीजगारमें शरीक, साकेदार। हिंदि (सं॰ अथ्य॰) १ बाहादल्चक मध्द, हास्य मध्द। २ एक गंधर्वका नाम। हिंहिनाना (हिं० किं०) घोड़ोंका बोलना, हिनहिनाना। होंग (हिं० खों०) एक छोटे पंथिका जमाया हुआ दूध या गोंद जिसमें वडी तोइण गंध है।तो है और नित्यके

ममालेमें द्यारके लिये होता है। विशेष विवरण हिङ्क शब्दमें देखो । हीं गड़ा ( दिं 0 पु0 ) एक प्रकारकी घटिया ही ग ! धीं टी (हिं ० स्त्री०) एक प्रकारही जांक। हीं स ( हिं ॰ खी॰ ) घोडे या गधेके वोलनेका गुद्ध, रेंक या हिन्हिनाहर। हीं सना (हिं । कि । १ बोड़े का बे। हना, हिनहिनाना। २ गवहें जो बोलना, रें कना। हीं हीं (हिं ० स्त्री०) हं सनेका शहर। ही (सं० अध्य०) १ एक अन्यय जिसका न्यवहार जोर देनेके लिये या निश्चय, अनन्यता, अन्यता, परिमिति तथा स्वीकृति आदि स्वित करनेके लिये होता है। २ विस्मय। २ दुःग्रा ४ हेतु । ५ विषांद्र शाका होक (हिं क्लो॰) ६ हिचको। २ हत्की अर्जाचकर गंध। हीज (हिं ० जि०) सालसी, महर। हीउना (हि' ल्लो) १ समीप होना, पास जाना। २ जाना, पहुंचाना। हीन (सं• ति•) १ परित्यक्त, छे।ड़ा हुआ। २ ज्रुन्य, वंचित । २ निरुष्ट, घटिथा । ४ नोच, बुरा । ५ तुच्छ,

होन (स • वि०) १ परित्यक्त, छोड़ा हुआ। २ प्रून्य, वंचित। २ निरुष्ट, यिटिया। ४ नोच, बुरा। ५ तुच्छ, नाचीज। ६ सुल समृद्धि रहित, दीन। ७ अहप, कम। (पु०) ८ प्रमाणके अयोग्य साक्षी। व्यवहारतत्त्वमें लिला है, कि अन्यवादी, कियान्वेपी, नेापस्थायी, निरुत्तर और आह्तप्रपलायी, इन पांच प्रतिवादीका हीन कहते हैं। ६ अधम नायक। होनक (स • वि०) हीन देखी।

होनकर्ण (स • पु०) कणवन्धनाष्ट्रति । (सुधुतत्व १६) हो रहमा (स ० ति० ) १ यहादि विधेय कमसे रहिन. अपना निर्दिष्ट कर्म या आचार न करनेवाला। २ निरुष्ट कर्म करनेवाले. यहा काम करनेवाला। शीनकल (स ० ज़ि० ) चरेया नीच कुलका, मीचे पान दानका । होनक्रम ( स ० पू०) काव्यमें पक देश्य । यह देश्य उस स्थान पर माना जाता है जहां जिस हमसे गुण गिनाये गये हैं। उसी धमसे गणी न गिनाये जाय । हानकुष्ठ (स ० क्री० )श्रद्ध कुष्ठ खराव कीद्र । हीनचरित ( स ० जि० ) जिसका बादरण यहा है। । हानज (स ० लि०) जे। नीम जातिस उत्पन हथा है।। हीनजानि (स ० वि० ) मीच वर्ण नीवनाति । हीनतस् (स • जन्य • ) होनसे या दीन दोरा ! हीनना (स ० स्त्री०) १ असाय कमी । २ शहना, तुच्छता । ३ ओछापन । ४ निरुष्टता, प्राइ । हीनत्य (स ० प०) होपता । दीनदग्ध ( स ० ति० ) शह्य दग्ध, धीड़ा जला हुआ। दीनपन (स • पु॰) १ गिरा हुआ पन्न ऐसा दान जी दलोळोंने सादित रही सका २ कमनार मुक्दमा। हानवल ( मा ० ति० ) प्रतिरहित, बमजार । धीनबाह (स ० पु०) शिवने पङ गणका नाम। दीन् देश (स ० जि०) पद्भिशाय जह, मृद्धे । दानमनि (स्र ० कि०) जह मुखा। हीतमुच (स ० पुट । कम दाम । हीनपान (स ० हो०) दीह सम्प्रदायभेद । भगपान युद्ध प्रथिति साहि ध्रममतायलस्यागण गहले आयह यान और प्रत्येश्वद्धवान सामने प्रसिद्ध थे । उत्त रेशीह मतसे केवल से ही लेगा विद्याणलाभक अधि कारी हैं निश्होंने भगवान बुद्धक तथा उनके शिक्शस िष्यो के मुख्से धर्मों देन सुना है। बागे चनकर कुछ बौद्धातायों ने यह घोषणा कर दी कि मारा समार नियाणलाम् नियासी है, समा इस निर्वाणधर्मी दोशित हो सकते हैं। इस महोहेश्यक कारण में हैं।ग 'महायान तथा होन या सट्टाण शुन्दीके मध्य निवाण तरपत्री सीमायद्व रक्षत्रके कारण पूर्वी क बादि बीद

साप्रदायगण होतयान' कहलाये। सम्राट कतिन्कि समय बीद्समान्नमें होतयान और महावार ये दो प्रधान विमाग इव ये। बीद देलो।

इस शालाका प्रचार पशिवाक दक्षिण मानामें अर्थात सिहल, बरमा कीर ज्याम बादि देशों में है, इसीने यह दक्षिण शाबाक नामसे भी प्रसिद्ध है 1 'यात्र'का सर्थ है निर्जाण या मैथ्यकी और ले आनेपाला रथ । हीनया र थे सिद्धा'त उसी सीचे सादे ऋपमें हैं. जिल ऋपमें गीतम बुद्धने उनका उपदेश किया था। पीछे महायान' शासामें न्याव, तत आदि वहतसे विषयोग समिनित होनेसे जटिलता वा गर । चैदिक धमानवायी नैयाविकाके साथ संदत महनमं प्रयुत्त होतेपाले बाद्ध महायान शाखाके थे जी श्रणिक्याद बादि सिद्धा तो पर बहुत जार दते थे। आराधना और उपासनाहा तत्त्र न रहनसे जनमाघा रणके लिये सवा था। इसरा 'महायान शावा'क यहत अनुवाबी हुए। जो बुद्ध, बाेधिनस्त्रा, बुद्धिशी शक्तिया की 'महाविद्याप हैं, आदिन शत्रपहुक निये पूजा और उपासनामें प्रयूत्त रहने लगे। 'हीनपान' का यह कार्य जिया गया दि उसमें बहुत कम लेगों के जिये जगह है। होनपेश (म० ति०) १ धानभ्रष्ट। (प्र०) २ उचित वस्ति।यसे कम भोषधि मिलाता।

ही प्येशन (म ० त्नि०) नीच जाशिका, निसकी उत्पत्ति अच्छे फुल्मन हा।

हागरम (स॰ पु॰) काब्यमें पक्ष दाय । यह किसी रसका वर्णन करने समय उस रसक विवद प्रसङ्ग लाने से ताता है।

होनरात्र (म ० त्रि०) जे। रातिमें नहीं रन्ती भीर यदि रहती भी दें ते। योडी पैसी निधि।

दानरामम् (स ० व्रि०) लामहीन या थारा लामयुकः। होनपणे (स ० प्र०) मोच सानि या यण।

होतवाद (स ० पु॰) १ मिटवा तर्क फानुजको नटस । २ मिटवा साहब, कुटी गवाली जिसमं पूर्वोवर विरोध हो।

होनजादी (स ० त्रि०) १ मूर, गूमा । २ विश्ववादी, बिलाफ बयोन बस्तेजला । ३ निसदा लावा हुका बसियोग गिर गया हो, जा सुद्दमा होर जाय । हीनवोर्ग ( सं॰ लि॰ ) हीनवल, कमजार । हीनमच्य ( सं॰ वली॰ ) नोचके साथ मितता। हीन ह्यात (थ॰ पु॰ ) १ जीवनकाल, वह समय जिसमें कोई जीना रहा हो।

होनाड़ (सं० ति०) १ खिएडत अंगवाला, जिसके कोई अंग न हो। २ जे। सर्वाड़पूर न हो, अध्रा। होनाड़ी (सं० छो०) ध्रुद्र पिपीलिदा। छे।टी च्युंटो। अडुदीना स्त्री।

होनार्थ (सं० वि०) १ अर्थहीन, जिसका केहि अर्थ न है। २ विकल, जिसका फार्य सिद्ध न हुवा है। ३ जिसे लाग न हुवा है।

हीने।पमा (सं० म्ही०) कान्यमे वह उपमा जिसमे वहें उपमेयके लिये छे।टा उपमान लाया जाय, वहेंकी छे।टे-से उपमा।

हीयमान (सं० लि०) हास होना।
हीर (हिं० पु०) र इन्डका बजा। २ शिव। ३ वजा।
८ मेतिनी माला । ५ सपी, सांप। ६ सिंह। ७
श्रीदर्गके पिना। श्रीदर्गने नैपधकान्यमे लिखा है, कि
श्रीद्देगिके पिना शोर मामस्लिदेनी माता थी। ८
छप्पयके ६२वें सेन्का नाम। ६ एक वर्णवृत्त। इसके
प्रत्ये ५ चरणमें भगण, सगण, नगण, जगण, नगण और
रगण होते हैं। १० एक मालिक छन्द। इसमें ६, ६ और
११ के विरामसे २३ माताएं होती हैं।

हीर (सं • पु॰) १ सार, गूदा । २ शक्ति, वल । ३ वीर्घा, धातु । ४ लकड़ीके भीतरका सार भाग का छालके नीचे होता है।

हीरक ( सं 0 पु० कली० ) हीर स्वाधे कन् । रत्नविशेष, होरा । पर्याय—वज्र, हीर, द्धीच्यिक्ण, वज्रक, स्वीर सुल, वगटक, रत्नमुल, वज्रपर्धय ! विराद देशीय हीरक्के पर्याय-विरादत, राजपह, राजावर्च । ग्रुण—सगरक, शीनल, वपाय, स्वादु, कान्तिकारक, चक्षुका हितकर, पहननंसे पाप और अलक्ष्मीन।शक ।

यह एक प्रकारका न्वनिज्ञ पदार्थ है। आर्घाशास्त्रमें हीरे-का वज्रमणि और सभी रत्नोंमें श्रेष्ठ कहा है। हिमालय प्रदेशके मातङ्ग (पम्पा नदीके तटवत्तीं प्रदेश) जनपद्में, पीण्ड्रराज्यके रङ्गपुर, दिनाजपुर, राजशाहो, वोरभूम, मुर्शिदावाद, वर्ड मान, मेदिनीपुर आदि स्थानोंमें, कलिङ्ग-देणमें अर्थात् उड़ी हा और टाविड्देशने मध्यगत स्थानें-में, अयोध्याके निकटवर्ती भूभागमें, महागष्ट्रके अन्त-गीत वेण्या नदीके किनारे, सीबीर अर्थान् सिन्धु और शनद्र नदके मध्यवत्ती प्रदेशमें हीरा पाया जाता है। स्थलविशेषमें जलवाशुकी विशेषतांक कारण हीरककी भी वर्णपृथक्ता होती है। हिमालय पर्वतका होरक कुछ ताम्रवर्ण, वेण्यानटीके किनारेका चन्द्रमाके समान निर्मल शुक्रवर्ण, सीबीरका श्वेनपद्म या शुभ्र मेथसहश, सीराष्ट्र-का ताम्रवर्ण, कलिङ्गराज्यका सुवर्णवर्ण, कोशलका पीत-वर्ण, पीण्ड राज्यका श्वामवर्ण और मातङ्गप्रदेशका हीरक पीतवर्ण होता है।

मधारणतः हरित्, शुक्क, पीत, पिङ्गल, ताम्रवत् कुछ लोहित् और ध्यामवर्णका हीरक देखनेमें आता हैं। उनके अधिष्ठाली-देवता यथाकम नारायण, वरुण, इन्द्र, अग्नि, यम और वायु हैं। उत्पर कहे गये छः प्रकारके हीरोंमें जवाकुसुम अथवा मू'गेकी तरह लाल और हल्दो-रसकी तरह पीला हीरा ही राजाओंका शुमजनक है। वज्र-परीक्षकाने मनुष्यकी तरह हीरक भी ब्राह्मणादि जाति-मेद स्थिर किये हैं। शहू, कुम्द्युष्प था स्फटिकके समान सफेद हीरा विम्रजाति; खरहेकी बांख जैसा लाल होरा क्षित्रवाति: विम्रज्ञी, केलेकी तरहकी फीका वैध्यजानि और परिष्ठत तलवार जैसा सांवला होरा घूदजातिका माना जाता है। पूर्विक चार वर्णी को होरक जाति भिन्न भिन्न गुणवाली होती है अर्थात् उसे धारण करनेसे विभेष विभेष फल होता है।

पर्केण, अष्टपार्का छाद्शधार, उत्तुह्न, समान और तीक्ष्णात्र आदि गुण हीरमके न्यमायसिङ हैं। रलियदींने हीरकके पर्केणन्य, लघुत्य, समान अष्टदलत्य, तीक्ष्णा-त्रत्य और निर्मलस्य पे पांच गुण; मल, विन्दु, रेखा; लास और काक्रपद आदि पांच होप तथा वणेके हिसाय-से श्वेत रक्त, पीत और कृष्णवणेकी छायाको स्थिर किया है। दोवयुक्त हीरक निन्दित है। उसके घारण करनेसे पुतनाश, वंधुनाश, विक्तनाश आदि अनेक प्रकार-के अमङ्गळ होते हैं। छायाहीन होरक विपदका हेतु, मिलनहीरक शोकजनक, क्षकेश हीरक दुःखदायक, रेखा काश्यर और जिन्द्रयुक्त होरक मृत्युका निदान, स्थादि माना गया है।

अभिवृद्याणके मतम दो दण्याला होरक अल्डका कारण, तोन दलवाला सुलनाग्रम, चार दलवाला सुल क्षपक, पान बल्याला शाकतनक, उदल्याचा राजमय का निदान, मृत्युका कारण बीर बाट द्वराला सन्यन्त विशद है। इसरेंब मनम ब्रिकाण द्वारत कराय क चतुरशेण मृत्युतनक और पट्काण सङ्गलस्य है। इस कारण पटकाण, अप्रदेश अभेदा, निमान, विहोंप, सुवान्ता, उत्तववर्ण, लघु चल्यं नैरनेवाला, सधारा हिरव पदनेस इन्द्रधनुषक समान प्रकाश बनवाला और तन नाक्याला हारक सबसे उमरा कहा गया है। जो हीरा गरम जल, दूध, तेल या धृतमं डालनस उसी समय उन बस्तुनांशी गरमो दर है। जाती है वह देवदुलम है। जी कोटिसयाके समान प्रशासान, पर चन्द्रमाके समात शीतल होता है यह सक्ष्रेष्ठ है। उसक पहलत हो रोग माग जाने हैं। जा हीरा जलस उत्पान हथा है। जिमका वण दवके ऊपर गिरे हुए जलविन्द्र जैमा म्बच्छ हो भौर निसदा बजन यक लाला हा, उस होरेका मुख्य पर करोड खपवा होगा । अग्नकाण तथा जिन्द्रीया बीर चैवणयुक्त दृषित हारकसे यदि इस्ट्रयनुषकी प्रमा निश्लतो हो, तो उसके पहनतेसे सुखसश्चानि, धनधान्य भार सन्तानस नति प्राप्त होती है।

पृथियो पर जिनो प्रशास्त रहा जीर लीशहि विजन
गरीय हैं उन सर्वा पर हारेम दाग दिया जा सकता है,
पर पेमी पक्ष भी धातु नहीं जी होरेस उत्पर धिमनेसे
दाग देवे । अहिता होरेम शिक्षम होरा अहित
होता है । असल होरा दुर्जान्द अथया होरेसे ही
अहित होता है, दूसरी क्सो भी पस्तुस नहीं । लीह,
पद्माग, गोमंद, चेदुटा क्किट कोर जिमिन्न पर्णव
वागम, गोमंद, चेदुटा क्किट कोर जिमिन्न पर्णव
वागम, गोमंद, चेदुटा क्किट होरा होरा वनाते हैं । हार
न्याम, शाण अथया धिमनस होरे वनाते हैं । हार
न्याम, शाण अथया धिमनस होरे वनाते हैं । हार
जा सकते है । हो होरा हार लगानेसे चूण और धिमन
स सवका मात हो जाय वहा हिता है। सारयुक्त काल
होरका लय कर पूर्वो सुकाय, पोठे उसे थे। हारें।
परि उमका र गवर लात, सा उसे शिवम होरा जाता

याहिये। जा असंज नीस है, उसका रंग क्यापि नही वर्रता, वस्त्र पहलेमें और मा माफ हो उठता है।

स्म स्वरा विश्वष्ठाको देवता गुक है। स्वर्गत वाल्क्षी जिला है कि बुक्किद यदि अदयन विग्वण हो तो होस्स् धारण करनेने शुन फल होता है। स्वराधाण करना मनीक लिये नहीं कहा गया ह। जो स्वरूप योग्य है, ने हा धारण कर सकत हैं।

वैद्यरणालम जिला है, कि ब्राह्मण, स्रतिय, जैश्व और शुद्रक मेदले हारककी चार जाति है। इनमंसे शम्बर्णना होरक ब्राह्मण जातिना, रक्त्रण होरन क्षत्रिय ज्ञानि, पोनचर्णे होरक चैत्रय ज्ञाति और रूप्णवण होरक शुद्र जानिका है। शुभुषण होरक रमायन काटा में उत्तर और मंत्री विदाशींना विदियायह है। वर्ण होरक रोगना पत्र आरा और अकालमृत्युनागर . गीतवण दीरव सम्यन्त्रियायक भीर शरीरकी इडता सम्पादक कृष्णवण होरक रोगनाशक और वय स्थापक है। ये चारा जानिक होरक पुर, म्त्रीर और मुपु सकक मेर्म तीन प्रकारक है । उनमेंसे ती होरक सुन्दर गालाकार ज्योतिमय, रेखा और विम्द्रहीन होना है उसे पु ताति, रेम्ना या बिन्द्युक्त और पटकीण होरक की स्त्री जाति तथा जिकीण और दीच हारकवा नव सक जाति कहते हैं । जीवचने प्रयोग करते समय इसे शेरच रे म होता है। शाधित या मारित हीरहका सेवन करने में परमायु चुद्धि, शरीरपुष्टि, बठ, बीबा, वर्ण मीर सुब व,ित्रया समस्त रोग विनष्ट होता है।

न एटहारी या मटस्टिशांग होरा रज कर होरा धान के कोटे और कुलधी कलायके बाटे में 8 दिन दोला धन्त्रमं याक करें। योछे उसे घोड़ के मृत और भूदरक दुषन सोचें। इसी निषमन होरा शोषित होता हैं।

द्वीरामम्म—तोन यानी पुरानी नपामधी जडनी पुराने पानन रसमं पीस कर उसमें दीरा रत सात बार गनपुर देखें दीरामस्म दीता है।

शञ्चर होरेवा शीनवर्धाव्यदश करोसे उसमे हुए, पारतंत्रका, पाएडुरेश और पहुना होतो है, इस बारण पहले होरेवी धेशक कर पंछे उसका व्यवहार करमा ही कराव्य हैं। हीरक्सस्ताले मो सब स्वीप्य वनाई जाती हं वह अमृतसहश है। उस श्रीवधका संवन करनेस शरीर रोगरिहत हो कर वज्रके सहश सवल ही जाना है। हीरकमरमचूर्ण श्लेष्मानाशक है।

प्राच्य और प्रतोच्य-जगत्के प्राचीन छीग एक खरसे खीकार करते ह, कि माग्त हो हीरैका आदि आहर या खान है। इस मारतभूमिसे हो प्राचीन काल-में सुदूर यूरीवके पश्चिम प्रान्तमे दोरा लावा जाता था। हो।नास्यसपोर एगेटिसकं वर्ण नसे इने मालूम हाता हैं, कि भारतवासी नदीके जलमेंसे हीर कमिण निकालते थे। महम्मद् विन-मनसुरने लिखा है, कि भारतके पृथ्वमे हीरक की खान है। भारत से जा हीरक उत्पन्न ही कर युरे।प श्रीर पारस्यमे वैचनेका लाया जाता था, यह उन्हें अच्छी तरह मालूम था । कहते हैं, कि माकिद्वयोर अलेकसन्दर लेगोकं मुखसे जलिया शैलशिवर परकी होरकमण्डित उपत्यकाका हाल सुन कर वहां गये थे। शैलश्रुद्ध पर चढ़ कर उन्होंने देखा, कि वहां मनुष्योंका ज्ञाना विलक्कल कठिन हं । इसलिये उन्होने अपने अनु-चरासे कहा, कि तुम लेगि जिस उपायसे हा कुछ पशुओं-की हत्या कर यहां फीरन फें क दे। अनुचरीने बैसा ही किया । गिद्ध पक्षी मांसके साथ साथ उसमे लगे दूप हीरेके द्रकड़ के। भी निगल गये थे। उन पक्षियोंने पीछे जहां जहां मल त्याग किया, वहा वहा हीरे पाये गये । १३वीं सदोमें भारत पर भ्रमण करनेवाले मार्कों-पोलोने इसी प्रकार एक कि वदन्तीमें दीरकांटपत्तिका विवरण प्रकाशित किया है। १९वीं सदीसे भारत-भ्रमण-कारी पाश्चात्य वणिक जिनवातिस्ते टावानियर ख्यं भारतमें हीरेकी खान देख गये हैं। उनके विव-रणमे लिखा है, कि गालकुएडासे ५ दिन और विशा-पुरसे ८-६ दिनके रास्ते पर अवस्थित रावलकीण्डा नामक स्थानमें तथा कोलुर और सम्बलपुरमें होरेकी खान है। दुःखका विषय है, कि उन्होंने भारतके चिरप्रसिद्ध गालकुएडाकी हरिकी खानको नदी देखा । १६२२ ई०में मेथील्ड नामक किसी यूरोपीयने सबसे पहले गोलकु'डे-में हीरेकी फान देखी थी।

कार्लरीटर भारतमे हीरे मिलनेवाले प्रदेशोंको स्तरा-

विल देख कर उन्हें पांच विभिन्न श्रेणियों में निवद कर गये हैं। यथा—

रम-कड़ापा श्रेणी । यह पैन्नर नदीके किनारे अवस्थित है। यहांका होरा बहुत उमदा होता है।

नय रन्दियाल श्रेणी—यह पेत्रर ऑर कृष्णा नदीके मध्यवर्त्तां बङ्गपलंकि निकट अवस्थित है। यह हीरक साधारणतः दा मुद्देवाला है।

३य—इलोरा श्रेणी, यही निम्नकृणा या गोलकुएडा ध्रेत्र नामसे प्रसिद्ध है। सन पृष्टिये तो गालकुंडामें कोई खान नहीं है। छुणा श्रोर पेनुनर नटीके पास नीलमूल नामक श्रोलिखरके नोचे हीरेको जान हो। यही पहले अपरिकृत अवस्थामें गालकुंडा लाकर परिकार कुषा और काटा जाता था। इस कारण उस समय गेलकुंडा राजधानीमें हीरेका कारबार खाला गया था। भ्रमणकारी टावर्नियरसे जिस गोवलकु डा खानका देखा था, वह कृष्णा नटीकी मध्य प्रशास्त्रके पास अवस्थित थी। उस खानमें 'श्रेट सुगल' नामक हारेके खएड पाये गये थे।

8र्थं सम्बलपुरश्रेणी—गादावरो नदोके उत्तर और महानदोको मध्य गालाके बहुत नजदोक यह विस्तीर्ण हीरकक्षेत्र सबस्थित है।

प्म पन्नाश्रेणी—वुन्देलखएडके मध्य सोनार और शोननदोके मध्यस्थलमें अवस्थित है। यहांका हीरा साधारणतः चार भागोंमें निमक्त हैं,—१ मोतीचूड़—यह उड्ड्वल और स्वच्छ होता है, माणिक—कुछ वादामी रंगका, ३ पन्ना—फोका कमला नोवू जैसा और ४ वांस पात—गाढ़े आसमानी रंगका।

भारतवर्धके सिवा साइवेरिया, ब्रेजिल, दक्षिण अफ्रिका, अप्द्रेलिया, वोणियो, सुमाला, यवद्वीप और सिलेबिस द्वीपोंमे जमीनके अंदर हीरेको खान पाई जाती है।

१८८० ई०में मूसी हेरिकोर्ट डि धुरिने फरासी राज्यके Academic des Soiel ces नामक विद्यालयमें एक होरेका खएड देखा था जो दक्षिण अफ्रिकाके अल्जेरियाके अन्तर्गत कुस्तुनतुनिया मदेशमें गोमेल नदीके किनारे मिला था। दक्षिण अफ्रिकाका 'Cape diamond' नामक प्रसिद्ध

होरेहा दुरष्टा परणे पहल रापटाडन नामर नामर पास पर मेदानमें मिला था। १८६७ हैं भी पर फा मनी शनधानी पेरम नगरकी विस्तान एन्होंनीमें (Tr U) erral I shib ton \निमलाया मधाथा। जमका यान नह नराट था और चन्द्र पर्णार नगरी दिशा था। जब यह नम्बाद चार्रो शोर फील गया, तव नन साधारणकी चेट से हनिया अफिहाल अस्वाप्य नगरी। में भी होरेही स्वातका पता जमपा गया। १८९७ है प्र मिलेशालेट्ड अनुतिकां स्थाप साथ। अस्व प्रज्ञ म

साना मिलनेशले बाद्रीज्या ह्र म मी दिरिशे सानश समीय गदी हैं। यनक र माउप नैज्य निमागक वार्य्य न मक स्थानमं १८५२ । को मि॰ द्वार से य और रेन्नरेएड पण्यंत मदम पहले हिरेश निर्मात पाना था। १८६६ है० के जुलार माममें 'आद्रोजिन्स सानगर माइनर्श निमान एक वस्त्री हिरेशो से। प्रमा बोगर निक्नी तथा ज्याने विस्तरेर चुक्त और मेम्स किस सक्ती सानका पता लगाया। में स जिलेशा हीस पीजायन जिसे स्तरिक जीना होना है।

बोनियो होवमें रातुम जैल्डे वहित्तमें क्लिटे तथा १८८० रुपमं सुमाला हापके शाजाहीला जिल्में हारेका सान क्षानिष्टन हुई।

हीरक खानकी सीदाहका मार प्राचीत कालमें भारतक सनाय या इतर जातीय लोगीन हाथ सींवा गया था। वाय देवा नाता है हिनारेशे वरणे नार धोन पर उसमें जैसा उड़ाउलना आगी है सी नार धोने पर भी उसकी उसी उड़ाउलना आगी है सी नार धोने कसी पेदा नहीं होतो। होता धोन हो पथा भारन गरिमों नो पहरें जिस प्रकार सालून थी अमी ज्या प्रहार नहीं है। यह भी होत्वर व्यवसायकी अपनिका पर कारण हैं। नैस होरह अभी नायुक्त प्रपाप रापास के अधि गरामें है चैसा उज्यान सुन्न और सूचयोन होरह नभी कही भी उसनेत नहीं आगा।

निज्ञानक शिवारसुन हैराबाद शञ्च जमें हो हस्तान की उनितक लिये बहुन दिनाम नेष्टा हो हो है, वर गन तक उमसे कोई फठ मनी निक्या। मध्यप्रदेश में १८०६ र०को पर बड़ा हारेका ठुकड़ा मिला था हो। बहुन नारी था। करने हैं, कि यह किसा तरह मराजेंकि हाय आया। उसक बाद माहुन नहीं, यह कहा चला गया। हीरकतरप्रविद्यान माहुन नहीं, यह कहा चला गया। हीरकतरप्रविद्यान माहुन नहीं, यह कहा चला गया। हीरकतरप्रविद्यान माहुन नहीं, यह कहा चला गया। हीरकारप्रविद्यान माहुन नहीं, यह कहा चला गया। हीरकारप्रविद्यान माहुन नहीं, यह कहा चला छोगों के जन्म हिंदी हास कारण होरेकी खानका काम आप माहुन रहा ही।

कर मिह्योम सारत ग्रासो रीरेकी महार्थनासे अपनात थे। पारवास्य जगत् जन अज्ञानकर्यी स खरार से हरा था, विद्यान योनिका पन जरा भी प्रकाश उनक निज क्षेत्र पर नहीं पड़ा था, उमी प्राचीन समयस भारतीय राजे होरेस मह हुए निरम्नाणमें अपनेकी अल्डन कर गीर गा जिन मामध्त थे। आज भी कम प्रगाम और इस लेखक राजानिक्य भारतक होरेस मन कर जयीकी विदेश मानाइस्थान सामक्रत है। यक्षानावार से इस्लि अमेरिका में निरम्प और दिश्य आमेरिका में निरम्प और दिश्य आमेरिका में निरम्प जाव है। अक्षानावार के स्ति अमेरिका मानाइस्थान जाव होरेसी आन ब्राह्मिक का गरीनी अपनियानां जाव जाव होरेसी आन ब्राह्मिक से निरम सामक्ष्य जनतां से प्राचीय म मान्य जनसाधारण निरम्प उनना आवह साम्

मारतक अतीन गीरवक दिन नव होरेका बहुन प्रचार भा उम्मी समयम भारत्वासियोंन हारेको कोज्या और पाण्टित करना मोख जिया था। अनुष्य यह कहता यह गा, कि उस ममय मारत्यभमं होरेका काटने, पालिया करों और चण बनानेके पास गी श्रमण्य से।

हीरेके चूर्णसे हीरेका फाटने और पालिश करनेका व्या भुरापमें १८७. ई॰का सवसे पहले ब्रोजेलवासी । लुद-डि-बाक्रीमने चलाई। हिन्दृ और चोनवासी होरक-चुर्णके वद्लेवे कुरुन्द चूर्णका व्यवहार फरते थे। इसके पहले यूरीपमें, ऐमा ओ नहीं कह सकते, कि होरा कारनेकी विद्या प्रकदम अप्रचलित था। राजा विकि मनकी कमीजमें जा चार होरेके दक्क जडे हुए थे, व परिकात नहां थे। फिर किसी किसी हा कहना है, कि जब उस सूपणकी सौन्दर्शमृद्धिके निये होरा काममें लाया जाता था, उस समय इमका रग विटक्तल सफेर था, इसमें जरा भी संबह नहां। जी ही, हम इतिहासमें देखते हैं, कि १२६० ई०वा पैरेस नगरी होरकादि तणिकी पालिश करने और उसे कारते है लिये एक व्यवसायी रह संगठित हुआ था। १३७३ ई०फो न्रस्तवर्गमे तथा १४३४ ई०का प्तानवर्गवामा पडियनने हाहजरोनमं गुटेनवर्ग हीरा काटना सीखा था । १३६०म १३६८ ई०में एउर ड्यूक लुईने कुछ हीरे प्रदर्शनीम दे विधे थे। वार्शमकं छत्नी मेसे कुछ अमण्टार्डाम और कुछ पेरिस राजधानीमें व्यव-मायके उद्देशसे गये थे। पेरिस राजधानीते कार्डिनल माजरिनके उत्साहके एक व्यक्तिने अच्छी खुरवाति पाई था । कार्डि नलने उन्हें जा बारह हीरे नमे हं गमे पारने दिये थे, वे इतिहासमें Twelve maza me नाम ले प्रसिद्ध है। अभी हाल एडराज्यमे हीरे काटनेकी बड़ी उन्नति हुई है। वहाँके यहूदी अधिनासी इस व्यवसायमें लिप्त है।

मेनिस नगरवासी भिनसेनिज शे पेरजोने १७वीं सदीके शेप आगर्म ब्रिटिंग नामक होरा कारनेकी प्रयाचलाई। १५२० ईंग्में गुलावकी कलाके अकारमे होरा कारनेकी प्रया निकालो गई। यह राजक (Roserna) नामसे प्रसिद्ध है। १५६१ ईंग्में केएटमन नामक एक व्यक्तिने 'पायेएट कर' पामक होरा कारनेकी प्रथा निकालो थी। प्राचीन कालके अल'कारादिमें पायेएट होरेका निदर्शन मिलना है।

१५००ई०में मिलानवासी पम्वे।सियस काराडे।से।ने होरेके ऊपर किसी पानीकों मूर्त्ति अंकित की थी। पानना मेरिजियाका कहना है, कि मिलानवासी प्रसिद्ध चितकार द्र जाने पहले पहल होरेके जगर सम्राट् प्रम चारुर्वका राजचित अंकित रिया था। उनक शिय हो मएट विश्वानि हीरेके जगर डान-वार्लोका प्रतिमृत्तिं अंकित की। क्कारुर्हेण्डकी रानी मेरीके लिये जेणका-दाम थोनम नामक एक शालन्दाजने होरेने राज-चित्त अंकित कर दिया था। एक यह टेविल-होस्क-की पीठ पर सम्राट् १म लिया पे। एक यह टेविल-होस्क-की पीठ पर सम्राट् १म लिया पे। एक महे टेविल-होस्क-की पीठ पर सम्राट् १म लिया पे। एक महे टेविल-होस्क-नामक एक सुविख्यात कारीगर आर्विभूत हुए। उन्होंने यहतमें होरेने खुदाई की थी जिनमेंसे अण्डोनियम और नेयाकी प्रतिकृति विशेष उल्लेखधारण है। महारानी निष्टो-रियाके होरक संप्रदाने युवराज चार्लसकी अंगूओ तथा राजा १५वे' लुईमें नियानित राजस्मर्णकार लुई मिरिज एक राएड जिल्विंट होरक्के ऊपर ताइतमकी कर्या जिल्याकी मृत्तिं अंकित दर यशको हो गये हैं।

पक खंड होरा पारनेमें प्राया एक महानेका और वड़े होने पर दे। महोनेका समय लगता है। सुप्रसिद्ध पिर-डायमण्ड नामक होरकखंड कारनेमें एक वर्षका समय लगा था।

दीरेको कारनेमें पालिश कन्मी होतो है। होरा फारने समय जो बुक्नी निकलती हैं उसे सावधानीसे रखना होता है। पीछे उसकी इम्पातके हमामदक्तामें डाल कर ऐसा चूर्ण किया जाता है, कि उसकी कणा , तक देखनेमें नहीं शातो। इसी प्रचारती बुक्नोसे होरे-में पालिश करनो होती हैं।

हीरेका चूर्ण कंवल पानिशके काममें ही ध्यवहत होता है सो नहीं। हीरेसे नाना प्रकारके छिद्र करनेके यन्त बनाये जाते हैं। कांच काटने और इस्मातमें वारीक छेद ६ रनेमें हीरकयन्त्रको ध्यवहार है।ता है।

हीरा अत्यन्त कठिन पदार्थ है। एक दुकड़े लेहिके अपर हीरा रख कर यदि हथीडोसे पीटा जाय ता हथीडी खंड खंड हो जाती है और हीरा लाहेके खंडमें घुस जाता है। हीरेसे सभी प्रशास्त्री धातु खोदी और काटो जा सकता है, किन्तु तान्तालम धातुके ऊपर हीरेका के।ई प्रभाव नहीं पडता। बहुत देर तक हारक्यंत यदि वान्तालम् धातुके ऊपर काम करे ते। हीरेके अगले भागका ही कुछ अ शास्त्राव हो जाता है।

हीरक तडिन् और उत्तापका अपरिचालक है, अन प्य हसका पक्ष पार्श्त पिट्टिक मो तरह उत्तन और नष्ट हो जाय, ना इसक दूसरे पार्श्वका कुछ जुकसान नहा होता।

हीरक बहुतरके सिवा और दुग्य भी नहीं है। व्यानादिक ने उवावमें नव तरल लेकिन वायजा मिलता है और मना गत उस वर द्याव वहना है तल कावला हीरेका बाकार धारण करना है। वीचे जमानक बादरसे निकले हुव अध्युक्तावल साथ हीरकबल्ड अन्यान्य धानुओं और व कीचेड बादिने मिलकर कृवबेक क्रार छावों प्राता है।

करामी रमायनिवह मैसानने इतिम उपायसे होरा बनाया था! उन्होंने Sher या अस्य आपत्रीगाविद्यान निमुद्ध देखेणा नैयुनिक सनिकुएडमे रस्न करवेयुनिक मक्षात्र दिया था! उससे कुणडका ताप १००० सेव्हिट प्रडमें उठ आधी और लेखा तरल मीम चेसा हो गयी! पीछ उन्होंने उसमें शीधित सायली डाला! केवला मो उस तावस लेखे स्माय गल गयी! अनन्तर ठडा कर जब उम पर द्वाव डाला गया तव सायला दानदार स्कानिकी गरियात हुला! उस ल्यालाइन्स परिणार स्वामाविक होरे के साम्यन्त और यण रहित नरी था; परस्तु रामायिक होरेक आपेशिक गुरुख ३ देख ३ ५ तक हो मया।

भभी समन्त सम्य जातियातं जित सब उत्हर होरेश भिष्ठ आदर हो रहा है, उनते भारतस लाये गये होरफ हो सदार्रेष्ठ हैं। नीचे दन होरोंका सक्षित पत्चिय दिया गया है।

ा नाहिन्- पद यज्ञातं ७६३ वराट गा। १८५० ६०में जब यद भारतेश्याी विक्रीत्वितः द्वाग आया तर उसका बता १८६ न्हाट हो गया था। इसकी अयोति सबसे नाधिक या बीट १८५६ ६०गा प्रदशनीमें इसका मृत्य १८ ट च रत्या निक्रवित द्वाला था।

२ वेर मुगर-या १६५० ईंगी गालकु आपो कापूर

स्रानमें मिला था। यननमें ५८९॥० कराट था, पाई, माट कर १३८ कराट बचाया गयो।

३ पिट या रिजे ट डायमण्ड—स्वारिष्टन श्रान्धामें इसका श्रवन ४१० कराट था । गोरण्यु डासे १३५ मील दूर पुटियार नामक स्थानमें मिरा था । जब नर्ज नाय साधमारू पितामह सिंग टामम पिट मन्द्रानक कार्ट सेण्ट जाने के शासनकत्ता थे , उस समय (१००१ १०) उ होंन १ राख २५ हजार रुपयेर्ग इसे स्रिरेश था । पीर्टे प्राय ५० हजार रुपये प्राय करके उसे नये उपम कर शाया गया जिसान उसका यनन १३० कराट हो गया । उसक चूर्ण नादिका येगोसे पिटका १५ हजार रुपये मिले थे । १०१० इस्ते आंत्रिक प्रयुक्त १३ लाथ ५० हजार रुपयेर्ग इसे परिशे । १म नये। लियनन इस होरक स्वष्टका भागी तरवारकी मुद्रसे जड दिया था।

४ भोताक या वामए। हैं महारक्-स्तका दूसरा नाम इस डावमएट भी है। पुडिचेरीका वक कराती सैनिक यह किसी हिन्दू देवस्तिको आवसे उलाउ ले गवा था। १७३२ रुसी यह हलाग दवयेमें दिना। कुठ द्वेरे वक साथ नहीं सिटे थे, वाधिक ४० हलार दवये दे कर उसक सून्य सुकानेकी शक्ते थी। यह इस सम्राट् द राजरएडमें जडा हुआ था।

५ नामित द्यायमण्ड-स्यष्ट उत्तनमं ८६॥१० कराष्ट्र णा । योत्रे काट कर ७८॥० कराष्ट्र किया गया । इसका सूच्य ३ लाल स्वया था ।

६ निज्ञाम—सजन ३४० कराट था। दुःसक। विषय है कि सिपाही विज्ञोहर समय यह किसी असावनीय कारणमें दें। यह हो कर नष्ट हो गया।

उपारण्यना जाद—शन्याम मिताब पुत्र गुनरीतो यद रूम मझाट निकालसको उपहार दिया । इसका यत्रा ८६ कराट है। इसका ऊपर पारस्थके तीन राजाओं कताम गुदे हुए हैं।

दमक मिया रवित्तरा पात्रा माटम होर। मानमी ज्ञायमण्ड पारमें थाउवा होरन, परेगरेल्यास जिल्लाल, ग्रामवा होरन पिगट हारन, होर ज्ञायमण्ड, युक्तिन व्याज्यस्य, क्ष्वरत्नेगड ज्ञायमण्ड, स्टार आव साज्य पोत्रस्थार स्थापट ज्ञायमण्ड आदि होरन युन्दारर मूच यान् और प्रसिद्ध है। हीरक्षेत-प्रमास्त्राहर्शनत पन प्राचीन पुण्यस्थान । हीरा (सं रो०) १ लक्ष्मी । इतलभूता । अपियी-लिका, च्युंटी। शकामसी।

दीस ( हि • पु • ) १ पद स्त मा महुमूनव पत्थर जा अपनी चमक और यहाँदेवे लिये असिक है। विशेष विश्व हीरक एवरमें देती। इ बहन ही लच्छा शादमी, नपरन । वहत उत्तान पस्ता, यहत यदिया या चाली चीज ! 8 च्चे सेडेकी एक जाति।

हीराक्रमोम (हिं ० पु॰ ) सेहिना बद विकार के। गंधक वे रामार्थानक बेशाने हैं। हे और जी हैरानेमें कछ एरापन लिये मटमैं हे रंगशा होता है। लाहे में। यदि गंधकके नेजावमें गलाया जाय, ते। हीराक्षमीस निकल सगता है, परन्तु इस कियान रार्च अधिक परना है। कानके मैंले लेहिका हवा और सीटमें छोट देनेने भी क्सीस निकलता है। ह्या और मीइके प्रभावमें एक प्रकारका रस निवलता है जिसमें कसोस और गेंधकता तेजाद दीना शहते ही। लेहिन्यूरका थेएडा येगा कर देनैने सबका होरा क्लीम हो जाता है। इसका ध्याहत स्वाही, रंग वर्षाद बनानेमें नथा औपधरें लिये भी होता है।

हीराह्म ( सं० पू० ) दन्द्रका बज्र ।

हीराटापी (हिं ० त्रो०) विजयमाल हा गीद जी दवाफे फाममें साना है।

हीरानली (दिं 0 पु०) जगहनमें होनेवाला एक प्रशास्त्रा विडिया धान । इसका चावल बहुन महीन शार सफेद होना है।

हीरानन्द-१ पक्त संस्कृत उचे।तिविद् । अहोने उचे।तिः-प्रकाणको रचना को। । २ रामकोत्तिमुकुन्द्रमालाक्षेकारे रचियता।

धीरापुर-मध्यनारतके भूषाल पजिन्मीके अधीन पक छीटा डाक़री गड़य । यहांके ठाक़र होतफर, चिनियया और मूगालसे भी वृत्ति पाने है।

हीरामन (हि ० पु० ) सृष या नानेको एक कल्वित जाति । इसका र ग के निकं जैसा माना जाता है। इस प्रकार-के ते तेवा वर्णन कदानिधाम बद्द शाता है।

होल (सं हों) हि विम्मरं लातीति लाम । रेतः, वीर्य । हुंडी (हिं सी० ) ह निध्यत, चेक । २ उधार

हील (हिं एक । एक समायहार केंद्र की भारतके विकामी दिवारे वर और मिंगलमें पाया जाना है। इसमें वह बहारता समीला गेहि निकलमा है। यह शोद बाहर शेला लागा है । इस पैप्रवेश 'अस्यल' और 'गेलक' भी वहने हैं।

हीला ( तं - पूर्व ) १ बहागा, मिन्त । २ मिनी बामकी स्थितके निर्मा चनस्य हुना प्रार्म, निमिन ।

र्राष्ट्रक (सं० क्री०) गाँचीयच । हापीरवर (सं 6 क्षी ) सामनेत्र ।

होम (हि॰ प॰) प्रायः स्वरण नामन मंग्रे मिळनेयात्री एर ब्रशास्त्र लगा। यह गरमीने फुलनी सीर दासान-में पालती है । इसका विनयां और ट्रानियां हाथी बड़े चापने वाते हैं।

होती (ति वर्गाव) हो ही अहद धरते हुंसनेशी किया, नन्छनापुर्वत है सना ।

होदीशार (सं ० प० ) दीदी शहर ।

र् ( सं० श० ) सन्यंतः बीक्सन्यविदेव ।

ए' (हिंद सहाद )। एए बाद हो। विसी बानवें। सनने-नाटा यह सनित दरतेवे लिये बेलिना है, कि हम सन करे हैं। इ. स्वीलृत्यिक जात, ते ।

हुँ पना (हिंद हिद ) हुँ अपना देगी।

हु बरना (हिंशांक) दुंबारना नेता।

ए हारामा (हिं हैं है । इसलकारमा, द्वारमा । २ निव्लाना, निर्माष्ट्रमा । ३ योग माद करना, गर्जना । एंड'रो ( हिं० रही० ) ६ 'ह्र' ४ स्नेदी किया। व मानना

या पायुल करना, हाली। इ सुम वदी साथ भुकी लक्कीर नो अंक्षके नागे रायमा पा रकम स्वित करनेके निये लगा दो हाती है, वितासी ।

ए जा गहा (हिं र पुर्व) महसूल, भाटा शादि सबकुछ दे पर पहीं पर साल पतुंचानेका हैता। । तुंडार ( हि ० पु॰ ) मेडिया, दोग।

ष्टुंड.चन ( हिं ॰ स्ती॰ ) १ वट रथम जो एंडी लिलनेवं समय दस्तृरको तरह पर कार्टा जातो है। २ हं जीकी दर ।

रुपया देनेकी एक रीति चिसके अनुसार लेने प्रालेको साल भरमें २०)का २५) या १५का २०) देना पडता है। हु डी नहीं (दि० स्त्री०) बद किताब या नहीं जिसमें सब तरहकी हु डियो को नकर रत्नी है। हु डी ने ता दि० पुठ) पक प्रकारको बेता इस नधूरी वेता भी कहते हैं।

हुवा (हि० पु०) समुद्रकी चढती रुद्दर । इ.हङ्कार (स.० पु०) इ.जन्द दरके चाहकार । इ.जाता (हि० ति०) हुआ हुचा करता, गोदर्शेका कोल्या ।

वाल्या।
दुक्त (अ o go) १ परिषा, देदी कोलः २ स हसी,
अ कुड़ी। ३ नाममें घह लकड़ी निममं डाहेकी नहरा
या पासा कर खजाने हों। (स्त्रीक) ४ पर प्रकारको
दर्ज जा प्राथा पाठमं किमी स्थानको नस पर होता है।
हुक्चा (दि o go) १ पर पशी जो 'में हुन चिडिया'क
नामसे प्रसिद्ध है। (नि॰) २ विस्मृत होता, भूल

भागः। ३ रुष्ट्य स्तर होगाः, निपाना चुक्ताः। हुकर पुकर ( अ० स्त्रा॰) अधोरता श्वराहटः। हुकररता ( हि० कि०) हुकरता देखे।। हुकर हुकर ( हि० स्त्री॰) दुवर्गलना, रोगः आदिम भ्याम का स्य दन जल्दी ज"दी साम चलनेकी घडना। हुक्तन ( २० स्त्री॰) १ साथियत्य, अभिकाः। २ राज्य, गामनः।

हुकेरि—दम्बर निमागके येजगाम जिलातामेत पक यहर । यह शहा १६ १६ वि तचा नेत्रां ७४ १६ (प्रक मध्य निस्तृत है। जनसम्या ६ हजार से ऊपर है। जनसे पं साहर दा गुम्बन्नशर मुसलगान कल है। जनमें पक्त सम्हार कर पांच्याला बनाइ गह है। गामक का विष्यात जललपत यहासे १५ मोठ दूर पहना है। गल्के द्वारा इस जाइरक उत्तर पश्चिमके करनेने यहा परिकार जललाया नाता है। मुमलसाना समलसे हो जलकी पेमी स्वयस्था चली सा स्रोही।

हुषा ( ४० पु० ) १ तशाहर घु वा को नोनं लिये विश्व क्रम बना हुना पर नल घला। देमां दो निष्या होतो है, एक पाना मरे पेदम कारको बोर खड़ी जातो है निम पर तथाकु सुलगोनेश मिलम बैटार जाता दे और दूसरों उसो पे देसे वगलकी और आडी का तिरङो जातो है निसका छोर सुद्में लगा फर पातीस है। कर काता हुआ तैदाकुका सूजा का चन है। दिव्या जाननेका पत्र, क्पासा

हुका पानी (हि ० पु०) एक दूसरेर क्षाथसं हुका संवाह्र योने और पानी पानेका व्यवहार, लाने जाने और जान पान अधिका सामाजिक व्यवहार।

ढुकाम (अ० पु०) अधिकारी पर्ग,वडे अफसर। डुक्कु (<sup>व</sup>द० पु०) पक्ष ज्ञातिका वदर।

हुम्म (४० पु०) १ वडेका ज्ञन्त क्रिमरा पालन कर्राव्यक्षेत, आक्षा, आदेश । २ अनुमति, इताजत । ३ जिसा, उपदेश । ४ ताशका एक रग क्रिसमें काळ रगका पान बना रहना है। ५ वचिकार, शक्सरा

हुपमचोट ( दि०स्त्री०) खत्रूरका ग्रीद् । हुक्मनामा (फा०प०) यद कागच निम पर काई हुक्म िटखा गर्वा हो आद्या पत्र ।

हुषभवरद र (फा॰ पु॰) आहानुत्रतों आहाशारो । हुषभावरदारा (फा॰ स्त्री॰) १ आहापलिन । २ सेना । हुक्मी (अ॰ नि॰) १ दूनरेगो आहाक अनुमार हो काम बरनेनाला, पराधीन। २ अनुस्य कर्म्बन, अक्तो । ३ २ व्यर्थ, अनुक । ४ अनुस्य लक्ष्य पर पहु चनेनाला, न राजी जानेनाला ।

हुगरा—दाक्षिणात्यमें यह प्रसिद्ध नहीं । यह महिसुरराच्य से निकल वर १२५ मालका रास्ता ने करनी हुई मन्द्राज्ञ निमागक नेठनरी जिलेक नेलकाटक पास लुद्धभावित मिल गर हैं। यह नदी बेदबती नामस ही प्रसिद्ध हैं। हुगरो—चङ्गाजक यक मान निमागक पक निला। यह नामात दर ३६ से ५३ ग्रंथ १० नया देगात दर ३६ से ५३ ग्रंथ १० नया देगात दर ३६ से ५३ ग्रंथ १० नया देगात वर्ष मान निला प्रसार मागोरया नदी, दक्षिणमें त्यक्ष मान निला प्रसार मागोरया नदी, दक्षिणमें त्यक्ष मान प्रसार मागोरया नदी, दक्षिणमें त्यक्ष मान प्रसार मागोरया नदी, दक्षिणमें त्यक्ष

हुगला मिला सम्भूमि है, यर उत्तर पश्चिम होरको भूमि इन्छ उन्नम है। यह है। पूरवण और मामारणी नदीय उसरी तटका स्थानीय दृष्ट्य वहा हो मनारस है। लोजारी का रहारेटारी विशेषका है। इस जिलेकी प्रधान बोलील काम वे सामोक्षी, क्षोप्रोप्त की स्थानकारायण !

ेप न द्रामीयन कह दी इस जिले हे मध्यसं दर गया े। पार्ट कला सेन इस मीण उत्तर सागीरधीके साथ । इमिल्डिल स्थान था , परन्तु जा । गांत पडल जातेसं प्र फार्या पाप गांगीरधीके साथ मिल गया ।। पाल क्सीप्राण निस्त लोग स्थान बहुता या जभी स्थिती- । इसी स्थान के लिये वहाँ नहर काही गई है। नहरूरा । नगा गांगीस्थार साल है।

त्याची विलेश बहुत-सो सील इ जिनमेन राजापुर, जानकर्ग और सामनो सील हो मशहूर है।

हर्गात इति मार्ग साथ भारतवर्धका इतिहास संदेव राजा है। हुगली के शरोक प्रधान शहरके साथ भंग जातियाका शाचान रस्ति बड़ी हुई है। हुगलाके | पूरा नदाके पाठांपनी अत्येक प्राप्त किसो न किसा | विवयन ऐत्यहासिक घटनाके जिये भारत इतिहासमें | श्रीसद ८ । हाथीन सुमल्यान सन्नादोंके अमल्ये सात-शीत निम्नप्रहुषा सबसे प्रथान वश्रीत्य शासनकेन्द्र था | परन्तु १५३७ देव बाद सरस्वतो नदा सूर्गने लगी, | उत्तरं जत्यप्रपादने भागारथी शास श्रीव लिया। इसके | भाग माध्यस्थावयावकी प्राचीन समृद्धि भी जा हे रही। | इस्तर्म प्रभाव स्थान भादि दृष्टां में विस्तृत विवस्था |

गमानी अगरेजींक साथ बहालके मुसलमान निया था पर्नेत पहल मुठमें हु गुई । स्रीपंत्र अन्यान्य । आंशिने बहुन देशमें ता कर पहले हुमलीने तो अपना नियान निया । ओठन्दान लेगा १६मी स्थाने जुनामें स्थानिक हुए। १८२५ है भी लाग ने अप मंग्री चुनामें स्थानिक हुए। १८२५ है भी लाग ने अप मंग्री चहतीं चुना अग्री मंग्री है । इस मान प्राप्त के स्थान प्राप्त के स्थान के

रम सिरोपे ८ अपर और २३८६ प्राप्त लगते ही। अम्परिकार् १० राजनी जार है। हिस्स्वी स्वरण सबसे

उपांडा है। यहांने चावल, दाल, रेशम, नोल, जुट, अफीम रम्सो, सृती कपने, ईंटे, प्रपटे सीर तरह तरहरी तरहारियों सी रेपतनी तथा मेटि चावल, नमक, वह मान सीर श्रीहटके चृते, तमाकु, कायले, किरासन तेल, घी, मसाले, टिम्स और विलायती सृत, रम्सी सादिकी सामदती है। जिलेसे श्रमी २ शिल्प मालेस, १०० सिकेण्ट्री, १३०० प्राडमरो और १५० स्पेशल स्कुल हैं। म्लूल सीर कालेजके श्रतिरक्त १५ श्रम्पताल हैं जिनमे-से ६मे रेगी रखे और हैं।

२ उक्त जिले हा एक उपविभाग । यह अक्षां० २२ं ५२ में २३ं १४ं उ० तथा डेगां० ८७ं ५८ से ८८ं ३० प्रक्ते मध्य विरत्त हैं। भुगिमाण ४४२ वर्गमोल और जनमंत्या ३ लाफसे जपर हैं। इसमें हुगली और चुंचड़ा नामक २ गहर और ६४२ प्राम पड़ते हैं।

इ हुगली जिलेका सबने बडा शहर। यह अक्षा० दरं ५५ उ० तथा देगा० ८८ २४ पू०के मध्य हमली नहीं के वार्ष किनारे अवस्थित है । महम्मद महसीन नामक पक शिया श्रेणीके साधु मुसलमानके सत्कारमें वहुन कर्षे कर्च कर यहांका इमामवाडा बनाया गया है। सप्तश्रामकी अवनिकं साथ पुर्शगांज विणियों के यलमें यह शहर बसाया गया। उन्होंने गेलिंग्चाटम एक दुर्ग बनाया। उन्होंने गेलिंग्चाटम एक दुर्ग बनाया। उन्हों का श्रुनिक हुगली शहरका उद्भव हुवा है।

१६४० ई०मे अंगरेत-डाळुम्ने वाउटन सम्राट्की पन्याको पन्न कठिन रोगमे बन्ना दिया था। इस उप-कार्म उन्हें स्वजातीय वाणिजयक्षी सुविधाके लिये एक फर्मान मिला। इस फर्मानके अनुसार अंगरेजेंनि पहले हमदीने वाणिजयकी कोटी मीलो।

आज भी दिन्द्रमुमलमान बहुतमें संभ्रान्त लोग गर्मा शदरमें रहते हैं। यहा अदालत और फॉमण्नरके याम-भवन आदि हैं। हुगली भी यही द्रमारत वंगाल भरत मशहर हैं।

हृद्वार ( मं॰ पु॰ ) १ ललकार, दपट । २ गजेन, गरज । - ३ चीन्दार, चिल्लाइट ।

हङ्कारतीर्थं ( सं० हो ० ) तीर्थ विकेष । १९८त ( सं० हो ० ) १ हर्ना । २ वन्यवराह अध्द ।

(ति०) ३ हु इस प्रशर मात्रोच्यास्ति। ४ हु इस | हुडू प (हि०पु०) यह प्रकारका बहुत छोटा होए। इसे प्रकार शुन्द द्वारा तिरस्ट्रत । ५ हुङ्कारविलिए । हुचका (हि ० स्त्री०) यह प्रहारती सुदर जना या वेज । इसक पूज जला, लिये सफेर और सुग जित होने हा। हुजरा-प जायम मोएटगे।मारी जिलेका एक शहर । यह सञ्चा० ३० ४४ ३० वि उ० तथा दशाः ७३ ५० पृ०क मध्य विस्तृत है। यह एक प्राचोत्र दुर्गातित श र है। बहा सिव लेगोप जो नागोरदार रहन है उ वाहा गुरु नानक्ष प्रशापर हैं।

हुन्नम ( २०० पु॰) माड, जमापडा । हुजूर (शब्युः) १ किसी वष्टेका सामीय्य, नजरका मामना । २ वादशाह या हाक्तिमका द्रशीर कचहरा। ३ बहुत बडे हैं।गे।कें स ये।धनका श्राद् । ४ एक श्राद , जिमक द्वारा अधीन कर्मपारी प्यनेवडे अफनस्का या नीकर अपने मालिकको स देश्या करते हैं।

हुजुरी ( बब्द ख़ी ० ) १ वडें को मामीप्य या ममक्क्षता नपरकासामा। (पु०)२ वास सेबामं रखनेबाटा नीकर। ३ दरवारी मुसाहव।(जि॰) ४ सरकारी हुनुस्का ।

हुज्ञन (८० स्त्री०) ध्यर्थका नवं, पानूनको दलील । २ विवाद, भगता ।

हुजती ( थ॰ ति॰ ) हुजन ६१न३।ता मगटालु । हुड (म ० पु०) हुड हु। १ मैप, मेडा। २ एक पकारका तेन लोहेका शकु या अख दा चार आदिस रक्षा पानक रिये जमीनमं गाड दिया जाना दे। ६ लगुड लाठी। ४ मैन्याश्रयस्थान बारका ५ रथक जपर मन्मूबस्याग वस्तेश स्थान।

ष्टुडक्ना (दि ० कि०) वच्चेका रो शेकर उसक लिये व्याङ्गणता करना जिससे वह बहुत दिण हो।

हुइना (हि॰ पु॰) यह मानसिन्न व्यथा जी प्राय अचानक किसी त्रिव व्यक्तिका नियोग होने पर उत्परन

होती है। हुडकाना (हि० कि०) १ बहुत स्रधिक भयभीत सीर दु चित करना। २ नस्माना, लक्ष्याना। हुहद्र'गा ( नि ० पु० ) हला गुरुजा और उउल्कृत, ३०३च । इंडक् (स०पु०) हुड क इस प्रकारका अन्दक्त प्रान्द ।

श्रायः बहार या घोतर बनाने हैं। हुड्क (स ० पु०) १ पर प्रशास्त्रा बहुत छाटा होल, **र्इड्डनामका सामा। २ दारयृद पक्षा। ३ मदी मत्त** पुरुष, मनपाला आइमो । ४ लोहती साम जडा हुवा उडा मोहबदा ५ वर्गल, वैवडा। हुइत् ( म ० की० ) गृप शब्द, बैलका शब्द । हु हु ३१ (स ० पु०) सृष्ट विविटर, सुना हु आ च्यु झा।

हुएड ( २२० पु॰ ) १ व्याप्त, बाघ । २ ब्राम्य श्रूकर स्वर । ३ म्र्णं नडपुद्धि । ४ राक्षसः । ५ अनानकी बाउ । ६ एक बपर जाति ।

हुएडन (स ० को०) १ गितक पक्र गणका नाम। २ रतात्र हो नाना, मारा जाना ।

हु एडा ( स ० पु० ) आगर दहना देश ग्रन्ह । हुग्डा (हि॰ पु॰) यह रुपया जा निमी किमी जातिमें वरपसम बन्याके पितारे। ब्याहरु निषे दिया जाता है। हुत ( स ० ति०) हुनः। १ इयन स्स्त समय अनिर्ध दाला हुआ । (पु॰ ) > इधनकी प्रस्तु, हयाकी सामग्री । ३ शिवका एक नाम । हुतगझ (स ० पु०) बन्नि, बाग।

हुनमाग (स ० ति०) बाग्नमं मिक्सि घुनाशिर्विशिष्ट । हुतभुक (स ० पु०) १ अग्ति, लागा । चित्रहरू चोतका पेडः ३ महादेवः। ४ जिण्युः।

हुतभुक्षिया (स ० स्त्री०) अग्निको भार्या स्वाहा । हुतसुग्ध्यत ( स ० पु० ) विनिका ध्यना या चिह्न। हुतभुन ( स ० पु० ) हुतभुक् दक्षी।

हुनपह ( ८० पु० ) शन्ति, शाग ।

हुनशेष (सं ॰ पु॰) हान करनेस बाी हुई सामग्री। हुनहृब्यषाह् (स ० पु०) अम्ति ।

हुनाग्नि (स॰पु॰)१ यह जिमा इपन किया हो। २ शनिदोती। ३ यद्य या द्याची शागा।

हुनाझ (म ० पु०) १ अग्नि, ब्राग। २ ाय, हर । ३ आयुर्वेदसहिताकार समितेण मुनि । ४ तीनकी सप्या। ५ चित्रक, चातका वेड ।

हुनापन (स ० पु०) अग्नि जाग । कांटिहोम स्थली व्यक्तिका माम मुताशन है।

' आरोग्यं भास्करादिच्छेद्धनमिच्छेद्धृताशनात्।" ( सुश्रुत चि० ३७ अ० )

हुनाजनरस ( सं॰ पु॰ ) एक औपत्र । इसके सेवनसं गूल, अरुचि, विस्चिका, बजीर्ण, अग्निमान्य आदि रेग प्रजमित होने हैं । ( भैपत्यरत्ना॰ )

हुनाश्रवेश (सं०पु०) अग्निवेश । हुनाश्रणाला (सं० स्त्री०) अग्निशालां, अग्निहोमगृह । हुनाशपुल (सं० पु०) १ अग्निपुत । २ कंतु । हुनाश्रिन् (सं० क्ति०) १ होमघृतसुङ् । (पु०) २ अग्नि । हुनि (सं० स्त्री०) हु किन् । हवन । हुनियन (हिं० पु०) सेमलका पेड़ ।

हुन्छच (सं० पु०) एक दैत्यका नाम । हुन्हुट ( अ० पु०) भारतवर्ष और वरमामे सब जगह मिळनेवाळो एक चिडिया । इसकी छाती और गरदन

खैर र गक्षी तथा चाटी और डैने काले और सफेद होते

हैं। चींच एक अंगुल लंबी होती हैं।

हुदारना (हिं० कि०) रस्सो पर लटकाना, टांगना । हुदिकेरि—कुर्ग जिलान्तर्गत किग्गत्नाद तालु हका सदर। यह आ १० १२ ५ उ० तथा देगा० ६७ पू०के मध्य कुर्गकी राजधानी मर्काराम २६ मील दूरमें अव-स्थित है। यह खूय खास्थ्यकर स्थान है। हुटा (हिं० स्त्रो०) पक प्रकारकी मछली।

हुन ( हि<sup>°</sup>० पु०) १ स्वर्णमुद्रा, अशरफी । २ सुवर्ण, सीना ।

हुनना (हिं० क्रि॰) १ आहुति देना, अग्निमे डालना । २ इयन करना !

हुनर (फा॰ पु॰) १ कलां, कारीगरी । २ गुण, करतव । ३ त्रतुराई, कौशल ।

हुनरमंद (फा॰ वि॰) निपुण, कला कुशल । हुनरमंदी (फा॰ स्त्री॰) निपुणता, कला-कुशलता । हुनश (फा॰ वि॰) वह वंदर या सालू जो नासना जोर खेल दिखाना सीख गया हो ।

तुनिया (हिं ० छो० ) भेडोंकी एक जाति जिसका ऊन अच्छा होता है।

हुन (हिं ० पु०) हुन देखो।

हुव ( अ॰ पु॰ ) १ अनुराग, प्रेम । २ श्रद्धा । ३ उत्साह, इमेग ।

हुदली —१ वस्वई विभागके श्वारकार किलान्तर्गत एक महर् कमा। भूपरिमाण ३११ वर्गमील है। इसमें ७० श्राम और १ शहर लगते हैं। यहा १ दीवानी और २ फीतर दारो अवालत तथा २ थाना हैं।

२ उक्त महक्रमेका सदर। यह अक्षा० १५ २० उ० तथा देजा० ७१ १२ प्रुक्ते मध्य धारवार जहरसं १३ मील दक्षिण-पूर्वमे अवस्थित है। हुउली शहर दक्षिण-महाराप्नकी कर्दके व्यवसायके लिये विख्यात है। इसके सिवा यहां और भी कितनी वस्तुओ का व्यवसाय होता है हुम् (सं० अव्य०) १ स्मृति। २ अप्राक्तत। ३ अर्थप्रन। 8 अभ्यतुज्ञा। ५ तर्कविनकी।

हुमकना ( हि'० कि० ) १ उछलना, क्र्इना । २ पैरोमें जीर लगाना, जमें हुए पैरसे ठेलना या घक्का पहुंचाना । ३ दवाने या इसी प्रकारका ओर कोई काम करनेके लिये जीर लगाना ।

हुमगना ( दि'० कि० ) हुमकना देखो ।

हुमा (फा॰ स्त्री॰) एक किएत पक्षो । इसके संव'धर्मे प्रसिद्धि है, कि यह हिंदुर्ग ही खाता है और जिसके ऊपर इसकी छाया पड जाय, वह वादणाह हो जाता है।

हुमायून्—प्रसिद्ध मुगल-सम्राट्, (१५३०१५५६ ई० सन्)
मुगलराज्यके प्रतिष्ठाता वीरवर वावरके वहे लड़के।
१५०८ ई०में अफगानिस्तानकी राजधानी कावुल शहरमें
इनका जन्म हुआ। इनका असल नाम था नासिर उद्दोन
महम्मद हुमायूं। कहने हें, कि वीरवर वावरने जिस्स
दिन अपने पितृ-सि'हासन पर वैठ कर 'वादशाह'की
पद्यी पाई उसी शुभ दिन उनके प्रथम पुल हुमायून्का
जन्म हुआ। शायद इसीसे वावरने अपने पुलका 'हुमायून्'
अर्थात् मङ्गलस्चक नाम रहा। हुमायून् अपने पिताके
वहत प्यारे थे।

१५३० ई०में ये पितृसिंहासन पर वैठे। सिंहासन पर वैटनेंके बाद कुछ दिन इन्हें आत्मोय स्वजनोंके बिद्रोहने भारो कप्ट उठाना पडा था। इनक और भो तीन भाई थे, कामरान, हिन्दाल और सबसे छोटा असकरो। करी । शाहजादा कामगन वडा उचामिलापी था। उमने अफगानिस्तानमें अपना अभुन्य स्थापन किया। बादरने मृत्यु हालमं हुम।यू को बुजा कर कहा, येगा। यति मेरे मरने पर ईश्वर तुम्ही की मेरा उत्तराधिकारा बनाये. ती मृत्युश्य्या पर मेरा तुमसे अपुरोध ई कि तुम अपन भादपान प्रति द्या रहाता।' द्याल हुमायुन्ते उस पितु याचयका अक्षरता पालन किया। भारके हुरै व्यवहार पर वे जरा भी नदो उक्तापे, वरन्थ, वह कर उत्ति मगडा निवटा लियो, कि चे उसोकें। अप्तमातिस्तानका शासन क्लांबनायं में । परन्त इसम उन्द बडी हानि उठाना पनी थी। कामरानके साथ जा बहुत दिनासे अनवन चरो को रहो थी, उसे मिटा कर उन्होने हिदारका समुखे प्रदेशका बीर अमक्ताका मरहका शामनकर्ता वनावा। इतना करने पर भी हुमायून् घर महणडें की आगयुम्हान सके । भीतरहाओतर इंदे तस्त्रः परसे उतारने शध्या (नदी जात हेनेका पड़ा ल पह रहा था। साम्य राजन यह बात हुवायुन्ही मालूम ही गर और उस धुराने भाग कर गुजरातके सुन्तान वहादुर शहरा बाध्यय लिया ।

इस घटनाक कछ दिन वाद दिल्लोक सफ्तानय जाप सतिम राजा इयाहिन गोदीके खना सजाउदीनन भी बदा दुर जादको जरण ली।

हुमायून् वहादुरक इस व्यवदार पर वह विशव और उसका दमन करनेक ठिये रुकीन मुतारातको साला कर दा । इस पालाम जब बाइजाहा संगा जिसीरदुगक पाल पहुची, उस सजय बहादुर जाइले हुमायून्द्र इस पल मिला । उस पजसं वहादुर जाइले हुमायून्द्र इस सकार रूक्ता था, 'वेशव हो दिनाम मेंन जिसार दुमाँ चेरा खाजा है, जीर आजा है, कि में जाया हो काफिरोंको पराहन कर सुसलमानेशका धने गीरज बढा ये । अन आप इस समय मेरे दाममें वाया खाल कर सुकी अपमानिन न करे ।' हुमायू मुलन्मान धने क कहर पहुमानो थे और साथ साथ थोरहुक्य मा थे। उन्होंन जना समय बहादुर्द्र वात मानला। इसक सह विसीर चोन कर अब बहादुर जात अपने राज्यस् नीश तक हुमायूने करण बहादुर जात अपने राज्यस्

दी। गुजरान पहुंच कर द्मायून् प्राय छ माम तक बहादुरक शिविरमें घेरा डाले थे। रसर् घट जानेके कारण वहादुर जाइ आत्मरक्षा न कर सका। एक दिन दो पहर रातको वह रोमसे भाग निकला । उसक भागने का खबर पात हो सारी सेना तिनर दितर हो गई। नमाथुन्त भो वहादुर जाहका योजा किया। रधी खाँ नामक बहादुरके म लोने आ कर बोद्शाइकी अधीनता म्बाकार कर लो । हमायुन्ते उसके मुद्दसे सुना, कि वहाइर शान्ने मालवा प्रदेशके सन्द्र नामक दुर्गर्व आजव लिया है। यह सुनते हो वादशाहने वदो की याता कर दो और दुर्गना चारा गोरने घेर लिया। वहांदुर शाह प्रदृष्टि भाग कर चम्पारण नामक दुर्गमें चला गया। गुतरात राज्यक मध्य यहा प्रधान दुर्गथा । हमायुन्ते उस दर्भे च दग्रा शामानीय दखल पर जिया। इस विजयमें हवाय की बड़ा प्रसिद्धि हो गई । उद्देश गुज गत जीत कर भाइ अस्करीके द्वाथ गुजरातका ज्ञासन मार मींवा और आप राजधानीको लीट वाये। परस्त उनके गुजरात छोडनेर बाद हो मुगल कमनारी आपम क कल्डम इतने कमन्नोर हा रहे थे, कि वहादुर लाहने इसी समय और कर अपना राज्य सहजमे द्वल कर क लिया । इधर अफगान सरदार शेर कान विहार प्रदेश का चारबुएड और रीहतास दुर्ग जीत कर बङ्गालकी प्रधान राजधानो गीड नगरमें घेटा होता। यह स बोह पाने हो हुमायूनने १५३८ रूक्न शेरलाक विचद्दवाला कर दो । खुनार दर्ग जीन जाने पर उस रथा कान ३०० गाळ्दात सेना चुन कर उन दुग्रासियोंक हाय काट डालनशाहरूम दिया। परतु वादशाही क्षेत्र पकट करने हुए कहा, कि ऐसा नीच व्यवहार निग्दालनक है। इसन्ये में ऐमा काम नदी होत दूषा। सम्राट् हुमायू की ऐसी सहद्यता इम कह चगर दल पाते हैं, इसल्यि वे पेतिहासिकाक निकट द्वालु हुमायून नामसे परिचित्र हैं।

विन्यान सुनार दुग दखर कर दुमायून बहुदेनकी भोर अप्रसर दुष । क्षत्र दिन बाद राहे जबर मिली -कि दनका माह राज्यादा हिन्दाल म त्रियोंके उसकानेसे रागो हो गया दें और विश्वरूप सातकमनारियाको मार कर वपने नाम पर खुतवा प्रचार किया है। इधर उनका म भला भाई कामरान भी वहां भारी सेना ले कर आगे वढ़ रहा था। अव हुमायून भारवीके हठात् वागो हो जाने पर वडे चिन्तित हुए और राजधानी लीट क्षानेका विचार करने लगे। शेर खाँन भो अच्छा मौका देख कर वादणाही खेना रोकने आया। वक्सर नामक स्थानमें मुडभेड हा गई। तीन मास वादशाही सेनाकी वहा अपेक्षा करनी पडी थी । आखिर शेर खाँने वड़ो वालाकीसं संधिका शस्ताव उठाया । कुरान छ कर उसने शपथ खाई, 'में वादणाहके खुतवा और मिका प्रचारमें दस्तन्दाजी करना नहीं चाहता हं, चाहता हं क्चल बहुाल और विद्वारका ग्रासनकर्तृत्य।' वादगाह इस पर सहमत हो गये। परन्तु पीछे चतुर शेर मुगल सेनाओं को जहां शसावधान पाता वहीं उन पर हमला कर तहस नहस कर डाळता था । मुगळ-सेनाको युद्धकं लिये समय भी नहीं मिलने पाता था । गंगानदी पार करनेके लिये हुमायू ने पहले जी सब नावें संप्रह कर रखी थीं, शेरशाहकी सेनाने उनमेंस अधिकांशको हस्तगत कर लिया । उस समय वादणाह कै भी दूर वस्थामें पड गये थे, वह वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रायः वीस हजार सेनाको नदीमें डूबनेसे जान चली गई थी। स्वयं वादशाह भी डूबने पर थे, पर भाग्य चशतः किसी मिस्तीवालेने आ कर उन्हें वचा लिया। किनारे लगने पर वादशाहने जब भिस्तीवालेसे उसका नाम पूछा, तब उसने निजाम बताया । वादशाहने प्रसन्न हो कर कहा, 'मैं उस साधु निज्ञाम उद्दोन अलोके नामकी तरह तुम्हारा नाम भी मशहूर कल् गा और तुम निश्चय हो मेरे सिहासन पर वैड सकते हो।' कहने हैं, कि वादणाहके राजधानी चले जाने पर वह सिस्तीवाल। पुरम्कार पानेकी आशासे दिल्लो पहुंचा। तव वाद-शाहने दो घटेके लिये उसे सिंहासन पर वैडा कर अपना वचन पूरा किया। मिस्तीवालेने उस थोडे समयमे ही सवे<sup>°</sup>सर्वा हो कर अपने परिवारक भरणपोपणका अच्छा प्रबंध कर लिया था।

इस युद्धमे हुमायून्की बुरो तरह हार हुई तथा अपमान भो पूरा हुआ था। इस अपमानसे उस समय भारत- वासी समस्त मुगल जातियों में एक विशेष जातीय सहानुभृति देखी गई थी। शाहजादा कामरानने जब मुगल-सेनाकी पराजयका हाल सुना, तब वह फौरन शलवरसे आप्राको नल दिया। उसने समका था, कि अफगान लोग कमणः दलवड हो कर मुगलराज्यका तहस नहस करना चाहने हैं। इसलिये अब आतमिरिशका समय नहीं है। हुमायूनके साथ उसने जी पहले दुर्वावहार किया था, उस पर वह लजाया और पछनाने लगा। अफगानगिकके उच्छेदके लिये उसने कमर कस लो। केवल वही नहीं, मुगल सम्राद्धी सम्मानरक्षाके लिये समो मुगल तैयार हो गये।

इस प्रकार कुछ समय तक हुमायून् के सभी भाड़ियां में मेल बना रहा । शेर अफगानको सजा देने के लिये अब सभी तैयार हो गये। शाहजादा कामरान् कहा, 'वादगाह राजधानी में हो रहे' और मुक्ते हुकुम दे', में ही सेना ले कर युद्धयाता कर्क ; शेर अफगानको उपयुक्त सजाका होल वादगाह मुक्ति हो सुने गे।' इस पर वादगाह बोले, 'शेरने मुक्तको ही परास्त किया दें। इस लिये में ही उसका प्रतिशोध लु'गा, तुम यहां पर रही।"

वक्सर युद्धके एक वर्ष बाद बाटशाहने शेर खांके विरुद्ध फिरसे युद्धयाता कर दी। वादशाही सेना मे फन्ने।ज पहुँचने पर मालम हुआ, कि शेर कां गड़ाके दूमरे किनारे छावनी डाले हुए हैं। बादशाहने गङ्गा पार हैनिके लिये अपनो सेनाओंका आज्ञा दे दो। तदनुसार वादशाही सेना गंगा नदो पार कर गई। वहां उन लोगा-ने सामनेमे हो शेरखाँकी सेनाका खेवा पड़ा हुवा देखा दे। पश्मेंसे किसीका भी पहले घावा वाल देनेका साहस नहीं हुआ। इस प्रकार एक मास वीत गया। एक दिन वादशाहने सुना, कि सुलतान मिर्जा महम्मद नामक उनका एक संनापति शलुके साथ मिल गया है और कुछ सेनानायक भी उसका वदानुसरण कर रहे हैं। ऐसे संकट समवमें वादणाहने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था, कि उनकी कुछ मुगल सेना ऐसी कृतहन विश्वास-धातक ही जायेगो। वर्षाऋतुका आगमन हुआ। बाद शाहने धावा वेाल देनेको आज्ञा दे दी, परन्तु सुगलोंके प्रति भाग्यलक्ष्मी अप्रसन्न थी। इस बार भी उनकी हार

हुई। सुगलसेना हार खा कर नदार्ग कुद पडा। बाद शहका धीडा घाषण हा कर मतबाला सारेगगया। पीडे काई मुगल सैनिक लगांग पक्छ कर उसे य गांतर तक रे गयो । बादशाह कि क्र्रान्य विमृद्ध हो गये क्या वरनाचाहिये, कुछ भो स्थिर पटी कर सके। इसी समय एक हाधी हो देख कर उन्होंन माहन संगण पार का देने कहा, पर यह यह कह कर रानी नहीं हुआ, कि बमो हाथोडी औसी अपन्या है। रही है कि सप्रीडी प्राणते हाथ धाना पडेगा। बान्जाहरू पास उस समय पर क्षेत्रता रहता था । उसने बादशाहके वालमं पुरम प्रमा कर कहा, 'इस माहतका अभिशाय काराव मालूग होता है, शल के हाथ हम लेगीका पकड़वा देनेकी हो उमही एका जि. इच्छा है। इसलिये उसका जिल्हाओ षाट लेना चाहि । बादशाहने कहा, कि ऐसा हानेस हम लेगोकी नदा पार कीन करेगा ? खाना बेला, 'इसक चिन्ता साप न करें में हाथा चलाना भच्छी तरह जानना है। अनुस्तर बादजाहरे स्सी समय तलपारम उस पर बार विया । सोडन घायल है। कर ग गामें घडाममे गिर पडा। पी हे ले। जा दायी पर चढ़ किसी तरह उसका हिलारे लागा ।

इधर बोग्गाहका कल दिन पर दिन बहना जारहा था। जमा मीना देव कर बड़े साहसस दिहों की याना कर दो। हुमायून् क्वाप्तरा केंद्र उत्तपन वेख आगर छोड़ देने के लिये थाएउ हुए। आगरा छोड़ कर घे याने माई कामराज वास लाहोर गये। परन्तु जाह आदा कामराज जम समय लयने स्पार्थ के पति लक्ष्य कर बड़ा चिनित हो रहा था। उसे बीरणाइक विच्छ बड़े होनेश साहस नहीं हुआ। केपल यहां नहीं जमन जीरणाहस मेल कर लिया और शपना पताब राज्य जिससे अञ्चल रहे उसका जपाय कर यह स्वय कालुल चल दिया। हुमायून् बवापका केंद्र रास्ता न देख मिन्धुवर्शको चल दिये। बीरणाहने समी समय दिवरों करिकार कर पड़ान साम्राज्यको युना स्वापन किया।

प्राय देह वर्ग ह्मायू इघर उघर मटक्ते रहे। अभिर वे मारवाह चर्र गये । राजा मालदेवने उन्हें आश्रय दिवा सही, पर वे भीतर ही भीतर उन्हें पर डवा देनेकी साजिश कर रहे थे। हमायुकी यह बात मालम हो गई और वे दो पहर रातको खुपके समाकोट की ओर भाग चले। अमरकार जाने समय राहमें उहें भारी कठिनाइवा कोलनी वही भी । अनुचरके साथ मरम्मि पार करने समय ये सक्त सब प्यास मारे छटपटा रहे थे । काह तो पागल हो गया और कोई उमी मनव कराल कालका जिकार बना । उसी युःसह अपस्थानं फिर हमायनका मालम हथा, कि शत सेना उनका पीछा कर रही है और शीब हो उन्हें शह क हाच विस्ता पर्हेगा। अगामे हमायनहा होश हवास जाता रहा, परम्तु सीमाम्यवातः शत्रुसेनाक उस स्यानमें बहुत दूर हट चाने पर इस बार उन्हों ने रक्षा पाई। अब वे भागने भागने यह जलपूर्ण कुपके पास वह वे । उस समय उनको अपस्था वर्णनातीन थी। . वे इसी क्यके पाम दैठ मिलपूर्ण हृदयसे मगवानको धन्यपाद इते लगे । शतस्तर जी सद अनुवर उनके साथ बाये थे. उन्हें दिये चबडे के धैं हमें जल मर कर उसासमय भेत्र गादिए । इसके बाइकी यात्रार्ग फिरस जलका मारो कष्ट हुआ था। कुछ दिना तक वहीं भी यह जिल्ह नल नहीं मिला। चौथे दिन यह इग्रह किरम के इजिल्ला क्रिय दस्त्रम आये। यर त क्य गडरेथे और जल निकालनेक उनने बरतन भी नहीं थे। इस कारण यह निकारीमें कुछ बिलम्ब होने ज्या। उपाद्यी जल निकलता त्यों ही सभी टट वडत और भगड़न लगनेथे । इस लीची वानोमें क्तिने बरतन इव गये और कितने व्यासके मारे दुव n7ı

ऐसो शिवनीय शरस्या देख कर बादताह एक दम अधीर हो उठे। उसी समय जमरकोटक राजाने अपने पुत्रको दूत बना कर बड़े आदरले उन्हें ले आने कहा। हुनायून उनक कोश्रयमें एक वगतक रहे। अमरकोटके राजाने उदें मेनामें भी मदद पहुनाहें थी। वे उस सनाको ने कर सि धु प्रदेश जीताके लिये गये। जब हुनायून उसस युद्धयातामं निकले उस नमय उनको प्रिय नमा महियों शांतिरा सभीयनी थी। युद्धयात करने हो दिन बाद जब हुमायूं पुष्किरणों के किनारे खेमा डाले पडें थे, उस समय उन्हें पुत्रका जनममं वाद मिन्छा। यही पुत्र जमहिष्यात अकदर था। यह आनन्द मं वाद सुन कर सभी अमीर उमरा इक्हें हुए। हुमायृन्ने एक खण्ड कस्त्री तोड कर उमके दाने सबीको वाट दिये और उन लेगोंसे कहा, ''मेरे पुलके जन्मे। पल्ला आप लेगोंको उपहार देने थाय वस्तु मेरे पास सिक प्रक कस्त्री एह गई है। इस करत्रीकी सुगंधने जिम प्रकार चारों थोर आमीदिन कर दिया है, आणा करता हं, कि मेरे पुलके वजासीर मले भी एक दिन सारी पृथियो इसी प्रकार पुलकित हो जायेगी।

परन्तु इस युड्यालाम हुमायृन क्रतकार्य न हा सके।
अवस्थाक पलटनेस् उनके नितान्त आहमीयगण भी
पराये हो गये और नाना प्रकारके अन्तर्विद्रोहसे तंग था
कर हुमायृन कंघारका भाग गये। उस समय कंघार
उनके छीटे भाई अन्करोके अधीन था। यह मक्करे भाई
कामरान्के प्रतिनिधिम्प्यमें राज्यणासन करता था। आज
उसीके दरवाले पर उसके वडे भाई मृतपूर्व भारतमन्नाट्
आअयकी आणासे वड़े दोन भावमें खड़े हैं। परन्तु
पक ती आहवर्य मनुष्यका हृदय है और उससे भो वढ़
कर आहवर्य मनुष्यका साम्य परिनर्शन । अस्करो
उन्हें आश्रय देनेसे विलक्षक इन्कार चला गया। हुमायून्ने जब देखा, कि अफगानिस्तान भो उनके पक्षमें नहीं
है, तब वे पारस्वको भाग गये। परन्तु जाने समय उन्होंने
आपने श्रियतम पुत्र अकवरको चन्नांके आश्रयमें रख

इस प्रकार हुमायृन् जब राहको घृळ छान रहे थे, उस समय भारत-साम्राज्यमें बहुन हेरफेर हुआ। शेरणाह दिल्ली जीन कर भारतसम्राट हुआ था, यह बात वहले ही लिए। चुके हैं। परन्तु उसकी मृत्युके बाद शीम्र ही उस विस्तृत साम्राज्यको पनन हुआ। शेरशाहके पुत्र सलीम शाहको मृत्युके बाद अफगान सामन्ताने विरोध एड़ो हो गया। यह सुयोग पा कर हुमायृन्ने फिर भारतवर्णमें प्रवेश किया। उन्होंने पहले ही पारन्यराज-वी सहीयनासे मन्य संश्रह कर काबुल और कंधार अपने अधिकारमे कर लिया था। अभी सरहिन्दकी लडोईमें उन्होंने सिकन्टर स्रको परान्त कर १५५५ ई०में दिल्ला और आगरा फिरसे दखल किया। इन सब युडों में दब्हींने वीर वैराम खांसे खासी मदद पाई थी। यह कहना पड़ेगा, कि उमीकी सहायनासे हुमायून फिरसे भारत-नाझाज्य पानमें समर्थ हुए थे। परन्तु सिकन्दर तब भी अपने विच्छिन्न मैन्यदलका फिरमें संग्रह कर युडकी तैथारी कर रहा था। हुमायूनने यह संवाद पा कर बैराम खांके अधीन शाहजादा अक्वरको उसके दमनों सेजा।

इसके कुछ दिन वाद हो एक दिन तिसरे पहरको वादशाह तुमायून पाठागारको छत पर हवा छान गये। वहांसे सीढ़ो है। कर उतरते समय उन्हें बाजानकी शावाज मुनाई टी । मुसलमान धर्मके नियमानुसार उभी समय वे सोढी पर छाडे ही फर कलमा पढ़ने लगे। पाँछे आजानकी बाबाज बंद होने पर ज्यों ही ये राडे दानेका हुए त्या हो हाथमें की लाडी पिछल गई बार वे लुढ क घर नीचे गिर पडे। उन्हें इतनी गहरी चार लगी, कि उनके बाण-पर्येक्ट उड गये। (१५५६ ई०) सङ्बर शन्दमे विशोध विवरण देखी। हुमेल ( अ० स्त्री॰ ) अशकि यो या स्वयोंकी गूधकर वनी हुई एक प्रकारकी मोला। इसे स्मियां पहनती हैं। हुम्मा—सामभेद । (पश्चवि॰ हा०) हुम्मा ( हि ॰ पु॰ ) लहरोंका उउना, वान । हुरद्ग-भासागर्क कछाड जिलेकी पूर्वी शैलमाला। यह शिलकरमे मणिपुर तक वराक नदीके उत्तरमें फैली हुई है।

हुइ है।
हुरद्र'ग (हि'० पु०) हुड़्द्र'ग देखें।।
हुरमत (झ० स्ति०) मर्यादा, इज्ञत।
हुरहुर (हि'० पु०) हुस्तहुल देखें।।
हुरहुरिया (हि'० स्ति०) एक प्रकारकी चिड़िया।
हुरख्रक (सं० पु०) निपाद और कबरी स्त्रोसे उत्पन्न
एक संकर जाति।
हुरुहुक (सं० पु०) हाथोका अ'कुश।
हुरुमयो (सं० स्ति०) एक प्रकारका नृत्य।
हुर्रा (अ'० पु०) एक प्रकारकी हर्ष्ट्रचनि।

हुल ( सं ० पु० ) एक प्रकारका दो धारा छुरा।

हुल्कना (दि ० वि० ) उल्टो करना, कै करना। हुन्की (दि ० स्त्री०) १ उल्टो, यमना २ ईंडेकी यीमारी। हुल्ला (हि ० कि० ) लोडो बादिका टेल्ना रेल्ना। हुलसना (हि ० कि०) १ बानन्सं फूलना, सुणीसे मरना। २ उमरना, उडना। ३ उमडना, बढना।

हुल्माना (हि०त्रि०) उदलासित करना, हशको उप्तग उत्पन्न करना।

उत्पन्न करना।
हुन्सी (हि० स्त्री०) १ शानन्द, उन्लास। २ किमी
क्सी है मतसे तुन्सी दाम भीका मानाका नाम।
हुन्ह (हि० पु०) एक छीटा वरसाती पीचा। इसके
कर मेद हैं। मायारण जातिके पीचों देन पुण बीर
मुगकी तरह क्यी किन्या नगती हैं। कोई कोई ऐना
मी हुन्हुक है जिसमें पीले, लान बीर बैंगनी पुक जाते
हैं। पक्षे गील बीर लाक्दा होते हैं जो वह दूर करने
की जीवन माने जोते हैं। कानके दूर मंग्राव हन वर्षों
का रस बाला जाता है। नेगा पर्चीका मान भी
माते हैं।

हुन्हुला (दि० छु०) १ अद्भुत यात । २ उपद्रव । ३ प्रोक । ४ मिष्या अभियाग ।

हुनहुनी ( म ० ग्ली० ) छिपोक्ते महुलताक मुलगरर । हुना ( हि ० पु० ) लाडोका छोर या तेक ।

हुलाना (दि • क्विं•) लाटो, भाने आदिको जे रसे ठेलना, पेरुना I

ष्ट्रजान (हि ० स्त्री३) तरङ्ग, सहर ।

हरास (हि ॰ पु॰) उल्हास बानन्दकी उमग। २ उरसार, हीसग। ३ वहना, उमगना। (स्ना॰) ४ सुघनो। हुलासहानो (हि ॰ स्नो॰) सुघनोहानी, नसहानो।

हुलामो (दि ० पि०) १ मानन्दो । २ उन्साही, हीसले-बाला।

हुलिङ्ग (स० पु०) मध्यदेशक अन्तर्गत एक प्रदेशका नाम।

हुलिया (च० पु०) १ झाहति, शक्त । २ किसी मनुष्यक रूपर ग स्रोदिका विवरण शक्त सुरत सीर यदन परन निनान वरीरहका स्पेरा।

हुडु (स ० पु॰) मेप, मेडा।

हुळू र (हि ० पु॰) पर जातिका द दर। यह बीस राज्ञीम । १०१ १४४ ३० इञ्च लग्ना और रम प्राया सपेद होना है। यह आसामके जगलोमें फुडमें रहता है और जन्दो पालन हो जाता है। हुछैया (दि ० स्त्री०) ब्रुवनके पहले गामा हमममाना। हुछ (स ० पु०) एक प्रकारका नृत्य। हुछ (दि ० पु०) १ शोरमुछ, हुछ। २ वपद्रम, ऊपम। ३ जा दोलन, हुळाल। ४ द गा, बल्या। हुछास (दि ० पु०) जीपाई और जिम गोके मेठसे बना हुसायक छ द।

्रुपा (पि ६ व वरण) प्रक निरोधनायन ज्ञान् । तुर्धावारपुर—प जानके छोट लाहके ज्ञासनाधीन पक जिला बीर उसना प्रधान ग्रहर । हीनावारपुर स्वी। स्टक्षाना (हि ० क्रि०) का सन स्टट करले क्योंको क्यों-

हुरकारना (हि ० कि०) हुन हुन जन्द करके कुक्तेको किसी-को ओर कारने वादिके लिये बढ़ाना । हुक्क (स ० स्त्रो०) सम्राट् किनक्किये पुत्र, दुविकका व्रव

हुन्द (त्त प्रत्वाण सम्राट्ध का किक पुन, हुन्दिको अप भ श । इनके नाम पर काश्मीरमें हुन्द्रपुर बमाया गयः जो अभी उरुहार कहत्राता है।

हमेत—रिवाज उस मलिकोमके प्रणेता एक मुसलमान कवि । इनका जमल नाम मुजक्कर हुनन था । पर लेग्ग इक्हें हमेन या साहिद्व हो कहा करते थे ।

हुसेतब्रजी वाँ पर मुमलमान उमरा । ये मुगल सम्राट् बाल्ममीर पादणाहरे बघीन सेनानावर ये। इनरे विनाका नाम बलाहबरी का या। दाक्षिणास्वर्म विज्ञापुर दुर्ग जीनने रे डीर दूसरे ही दिन कथान् १६८६ इन्हों दी अक्ट्रवरने इनको सुस्यु हुइ।

हुसेन बन्य साँ-प्यम्न आमीर उन्त उमरा । ये तथा इतये भाद बबदुहुत का पैगान्तर महम्मदक्षे चंत्रघर थे, इस कारण मुमन्नमान समाजनं दनका वडा बादर था ।

सुगल मझार् बहादुरणाहक राणीन अवदुत्ता वाँ हलाहाबादक बीर हुमेत अली दिहारक जामनदत्ता थे। दोनों भारपोक देवीग, कींगल बीर वरुमें १७१६ १० के जनवरी वासमें मझार् पर्यामियर दिही के मिहामन पर वैंडे। ससनद् पर बैंडन हा उन्होंन अवदुद्धाको प्रधान मन्त्री बीर हुमन अलाको अमीर उल उत्तरका पद प्रदान किया। परन्तु मझार् कुछ समय बाद ही दोना भारपोक कुछक जान कर साधीन होनेनो छहा करा लगे। यह ले कर सखार्क साध कुछव उल मुक्त का सनसुटाव है। गया । उसोके फलके फर्फ खिशियर मारे गये ।

सम्राट् महम्मद्रणाह दिस्लोके सिंहासन पर वे उने ही दोनों सैयद मार्डके पंजम छुटकार। पाने और उनका काम तमाम करनेको माजिय करने लगे। नये सम्राट्-के हुकुमने १७२० ई०मो १८वी सितम्बरको मीर हैंबर गाने छिपकं हुनेन अली सांका मान डाला। हुसेन अलो-की लाग अजमीरने लाई और वहीं दफनाई गई।

हुसेन टमाम—पेगस्यर महस्मदके जमाई थलोके दूसरे लडक । ६२३ ई०के जनवरी माममे मेदिना नगरमे इनका जनम हुआ। अलोके बंगमे ये ३व इमाम कह कर मुसलमान-समाजमें परिचित थे। मुयावियाके लडके आजिद अमल खलीका न माने जानेके कारण इन्हें दाध्यहो कर मेदिना नगर छोड़ मक्का राजधानी साग आना पड़ा। इस प्रकार छिपके सोग आने पर भी वे राजरेपिन न वच सके। याजिदके भेजे हुए सेनापिन उचे दुक्ता इन जयादके हुकुमसे वे राहमें हो पकडे थीर मारे गये। (६८० ई०)

जब चयुफा नगरमें उचे दुक्लाके शिविरमें इमाम हुसेनका मुंड लाया गया था, तब उन्होंने उस मुंड को दंग बड़ी घृणाके साथ उस पर लाटो जमाई थी। इसके बाद उनके हुकुमने हुसेनके मुंडके साथ हुसेन परिवारको केंद्र कर टामास्कस नगरकी याजिद्द-राजस्मामें मेजा गया था।

जिस दिन इमाम हुसेनकी मृत्यु हुई वह दिन मुसल मानेंका एक पर्वा दिन और जहां हुसेनकी शृथदेह एफनाई गई, यह स्थान इस्लाम जगत्का एक पवित नीर्थ माना जाता है । इसी दिन मुसलमानमात हो सुहर्भ पर्वेषलक्षम सुशोभिन ताजिये ले कर करवला-मं दफनाने जाने हैं।

क्युफाके निकरयत्ती करवला नामक स्थानमें हुसैन कों लाग दर्फनाई गई था। किस्मी किसोका कहना है, कि हुँ- तका मुंड करवला नदीके किनारे ले जा कर याजिट-संनादलने दफनाया था, परन्तु इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। पर हां, वयाद्वयं शके प्रति-ष्टाता और प्रथम मुलतान हुसैन जहां मारे गये थे, वहा वहुत रुपये कर्ज कर एक वड़ा मीनार वनाया गया।
मुसलमान लेग उसे 'गुणवाज फइज' कहते हैं। आज
भी मुमलमान लेग वहां जा कर शोक प्रकट करते
शीर वड़ी मक्तिसे शिरनी आदि चढ़ाने हैं।

हुमंन-इवन-मुडन-उद्दोन मैबदी— एक इस्लाम धर्मप्रन्थ-के रचियता। ये "फवाताह" उपाधिसे भूपित थे। हुसंन उद्दोन हुसेन बिन बली—एक मुसलमान पण्डित। सुप्रसिद्ध बुर्हानउद्दोन बली इनके गिक्षा-गुरु थे। इन्होंने सबसे पहले निहाय नामक अरबी 'हिदाय-शाए'को टीका रच कर मुसलमान समाजमें एयाति लाम की।

हुसैन काशी—एक मुसलमान कवि। १५८४ ई०मे पे विद्यमान थे।

हुसेन काश्मीरी —काश्मीरवामी एक मुसलमान प्रन्थ-कर्ता। इन्होंने सुफोमतपोपक कुछ धर्मविषय छे कर 'हिदायन उल अभी' नामक प्रन्थकी रचना की। प्रन्थ पारसी भोषामें लिखा हुआ है।

हुसेन कुर्ली ग्रां—ढाकाके नवाव ने।आजिस महम्मदके दीवान। ये बङ्गालके नवाव सिराज उद्दौलाके क्रोधमे पडकर मारे गये थे। सिराज उदीला देखी।

हुसेन खेानसारी—पारम्यवासी एक मुसलमान दार्शनिक । चे १९वो सदीके शेप भागमें विद्यमान थे । तिहारणके अर्थ निकटवत्ती थोनसार नगर इनका जन्मस्थान था ।

हुसेन गजनवो—'ाकस्से पदुमावत्' नामक काव्यके प्रणेता। इन्होंने पदुमावतीका उपाख्यान पारसी भापामें अनुवाद कर अच्छा नाम कमाया है।

हुसंन जलायर ( सुछतान ) वोगदाद नगरीके एक मुसळ मान-राजा । ये १३८२ ई०में अपने भाई सुलतान अहादके साथ युडमें मारे गये।

हुसेन दोस्त सम्मली (मीर)—पक मुसलमान कथि, सम्मलवासी आबुतालियके पुत्र। इन्होंने 'तजकीरा हुसेनी' नामक कविजीवनो संग्रह कर प्रकाशित की। सुगल सम्राट् महम्भदके शासनकालमें (१७४८ ई०) ये मौजूद थे।

हुसैन नका हो (मुल्ला)—एक मुसलमान पण्डित । मुगल-सम्राट् अक्वर वाव्हाहके अमलमें ये दिल्ली राजधानीमें रहते थे। इनको रचित कविनाएं सुन्दर और सरल हैं । इसर सिवा चिवित्या और रहुराइ शाना वे बहे नितुत्व थे। १४८२ है हो अपना सुन्य हुए। हुसर निश्मास आह अस—हाशिवादवर निजासनाता बजान वह मुसल्यान शत्रा। शिवासाशिव र इता। हुसर निश्मास— निजास आहोव शत्र वर राजा। हुसेवतुर बहादुर्द्द-भुत्यदेगके मुक्तपरपुर विलेकी नमसाय महसील्य रोहोटे गार। वहां के जियासी स्थानता वीशाय शोव राजपूर है और बरको अधोतस्थ सजा समर आतिकी है।

विष्यात सिवारीविष्ठीहर सत्रव गुनरज्ञातिर सना इत्त हुसेनवुर स्टूट रह सावश्मीका सबैस्ट हरण रह स्तिया। सावश्मी भरभी सपनी सबस्याकी सुवार नहां सके हैं।

हुमन मारा ( स्थाना )—पास्यके मार्थ ब्रह्मवासी पर सुर्वत । ये सम्राट् भरवरण सममामविद थे। उन्न सम्राट्क दिगोव पुत्र सुनतान आहे सुरादक जम्माप न्यान स्थान १७५० १०११ पण्डस्थाने स्वमा की यो। उनक लिये पर होजान भीर पारमी आयागे रिजन विद्यासन पत्तीसा नामर रहाना ग्रंथ मिलन हैं।

ान्हास्तन पत्तासा "ताम व रहाता स्व पालन है।
हुनेन मिता (सुलतान)—स्रामा नेसुरक य ज्ञापर श्रीर
सिता मिता (सुलतान)—स्रामा नेसुरक य ज्ञापर श्रीर
स्वाद्य दो वहा वरन थे। सुलतान मावृ संध्य मिता ,
ब मरा वर तुरासन राज्य अत्याची है स्क्राप्य थ अपा
शास्त्रीयवर्शन साथ पश्चमत रना लगे। १६६६ ६० में
हिशार नगरमं राजिन हामर पर वैठ वर रश्मी मिता है।
मनवे मित्रोतियोक विठद भाव खारण विचा। इन
सब युद्धीने बार वार विजय होने नयी उपयेक स्वानिको
वर्षी स्वार वार विजय होने नयी उपयेक स्वानिको
वर्षी स्वार वार विजय होने नयी उपयेक स्वानिको
वर्षी स्वार वार विजय होने नयी उपयेक स्वानिको
दनवें साम सुदिव पश्चिमोंये परिपूर्ण रहनी हो। रेसारा
मनमें हैट चान्त्र वर्ष है माम काल्य करनव वाद १००६
हमी रहनी साम सुन्य हुई।

मुबैधायातं दनवे जिसे वोधान भीर प्रमाणी उन द्याप सामक पर प्रमाणातः व्यापास प्रमाणी है। इस विद्यादं दनवा दुस्ता साम सामा र ह हुस्सा मैदाशी—सामनाव्य उन्ह भाषी सामक वाल्या प्रद चे स्विता। उन्ह प्रमुख रहान पारमा भीर नुवीं विद्यारी स्थान डळून वो है। हुना लहा (१म) - मूल्लाक १ व राजा । १४६ र वर्षे विता कुनबुद्धन महादू लहाये मही वर वे सिहामध पर हैं है। १४६ व दिल्लीय पर सिहन्दर लादाक साथ मेज हर मध्य राज्यको नोय मजबूत कर ली थो। १४६८ व (दूसरेक मजन १५०२ व ) व राजा दहाल हुआ। याहे दनके योग मण्यूर की लहा मिहासस पर बैठे।

हुमन ल्ह्ना (२०) — मृल्यानर ५ म शीर भनित राजा सह्म दुर्भ लहार पुत्र। १५०४ इत्से पिताको सृत्यु क बाद ये पितृसि हस्सन पर देंडे।

हु मेन वायन (मीलारा)—यक मुमलमान प्रायकार । ये वारासारपात मुम्तार हुन्यन मिलाने भवान दिरादमे कर्म वारी नियुक्त थे । २५०५ इन्में इम राजयद् पट नियुक्त रहे कर ही इनकी मृत्यु हुद् ।

प्रस्वकार रामिन 'मजादिव बनिवान्' कुरा गाम्यती रोकार् । यद प्रथ अग्रीके नामानुसार तक्नीर दूसनी गामस मग्रहर रे । इसके सिवा इनक रचिन बार मा कितन प्रथ सिर्ग्ने हैं । जिनतस रीजन उम सुद्रादा प्रथम इसमामपर्मां प्रवेष पैनावर महस्मक् की जीवन भीर चरित सारक्षणो सभी घटनाओं तथा करक्य युद्धक शामुर्विक विद्यालका उन्नेज हैं। १५०१ इस इनकी रचना सम्पूर्ण हुई। पीछे प्रश्वकारी उस राज्येश्वर सुन्नान हुसन विनाक द्वाप सन्तर्णन विद्या।

हुत्वत येग-- इङ्गेश्वर सार्वेत्सा खीन स्थापत्व यह ती सताप्रति । राहीत १६६८ राश्चे साराकासास्त्र विरक्ष युव्ययाया वर मेपनाक मुहानान्वित कस्द्री सीर शालदीय वर स्थिकार समाया । रमक बाद ये बहुमापन पुसे वानीना सथ दिल्ला वर सपन बहुने। स्य ।

पद्वण द्वी। हुमन बिन समाम—महत्त् रह् सर्वादनावर प्रमण दव विमा । स्र प्रकारने रस सम्पर्ध सुनामनावण्यस सुवस्तिह सहारमार्भाषो होत्रभाग सम्म सरवादमहा प्रदर्शपनीहां स्टिपिस्य विचा है।

हुतन पिन ग्रह्माह्—धनानत्र ग्रन्थ मृहनिहन् नापर प्रत्यह - प्रत्यतः । १३६६ १०मे ४न ग्रम्थ समास हुना । अगर्य इस्लामधर्ममतके अनेक विषयोंको गोमासा है। भारतीय मुसलमान-सम्प्रदायका यह एक ग्रामाणिक प्रत्य है। हुसेन-विन-हसन् अल् हुसंनी—घेरराज्यवामी एक मुसल गान कवि। अग्वी और पारसी भाषांगे इनके गिलत अनेक प्रन्थ मिलते हैं। १३१७ ई० को हीराट नगरमें इनकी सृत्यु हुई। कहने ह, कि भवि हुसेन अपने पिता नजम-उद्दोनके साथ भारतवर्षम व्यापार करने आये। मूल-तानमे सुप्रसिद्ध मुसलमानपोर शेख यहाउद्दान जकरिया-सं पितापुलने दीक्षा प्रदण को।

हुसेन सब्जगडी—पक मुसलमान कवि । लतापक वजा-पक्त और रोहा-उल-आर्या नामक प्रस्थ रही के बनाये हुए हैं। उक्त देशों प्रस्थ सुकोगतगोप कहें तथा मुक्तिके उपाय और नैतिक जीवन गडन आदि विषयके आधार पर रचे गये हैं। प्रस्थकार सवजगढ़ नामक देशके अधि वासी थे।

हुसेन शाह—वङ्गालको सुविख्यात पठान-राजा। ये बलाउद्दोन हुसेन शाह नामसे परिचित थे। वद्भदेश देलो।
हुसेन शाह-शकों (सुलतान)—जीनपुरके एक मुसलमान
राजा। ये १४५२ ई०मे अपने भाई महम्मदशाहको
मृत्युको वाद सिंहासन पर वंठे। राजसिंहासन पर
वंडि कर इन्होंने दिवलीश्वर वह्लोल लीदोको विख्य पई
वार युद्ध किये थे। अन्तमें ये हार खा कर रणक्षेतसे
पेदल भाग खडे हुए। वहीललीदीने जीनपुर जीत कर
अपने पुत्र वार्वक शाहको वहांका शामनक्त्री बनाया।
इस समय उन्होने पूर्व राजा हुसेन शाहको परिवारवर्ग
को भरण पोपणको लिये ५ लोख करये आयही एक
जागीर दी।

करीय १४८६ ई०में सुलतान वहलोल होदी की मृत्यु हुई। पीछे सिकन्दर लोदी सिंहासन पर वैटे। हुसेन शाहने उनके दूसरे शाई वार्षक भाहका दिल्लो सिंहासन पर दर्शल जमानेके लिये उभाड़ा। तदनुसार वार्षक शाह दलवंलके साथ दिल्लीकी याता कर दी। युद्धमें हार हा। कर वे जीनपुर भाग जानेका वाध्य हुए।

वार्यक शाह राजधानी लौट कर भी सुखकी नोंद न ले सकें। दिवलीश्वरने ससैन्य उनका पीछा कर जीनपुर अविकार किया। अब हुन्नेन जाह अपने प्रति-पालककी दुर्गित देखा अपने भावो फनिएका अनुमव फरने लगे। उन्होंने फोई उपाय न देखा बङ्गालके अधी-श्वर अलाउदोन पुरवीकी प्ररण ली। पुरधीने बड़े सम्मानने आश्रय दे कर अपने बडण्पनका परिचय दिशा था। यहां १८६६ देशों दनकी मृत्यु हुई। हुसेनगाह-के माथ जीनपुरके जकीं बंगका लेग एआ।

हुसेन जाह (सियद)—एक मुसलमान प्रत्थकर्ता। इन्होंने
१८०० ई०में भमोर खुसरोका रिचत इस्त-बिह्त
नामक प्रत्थ 'हस्तगुल गस्त' नामसे पद्यमे भाषाकरित
कियो। उस प्रत्थमें वदरामयेग्र नामक किसी व्यक्तिकी जीवनीका उस्लेख हैं।

हुसेनी ब्राह्मण—उत्तर-पश्चिम ऑर विदारवामी वर्णब्राह्मण विशेष। प्रवाद हैं, कि हुसेन नाम ह किसी मुसलमान साधु फक्तोरके शिष्य वन कर अथवा उनके गीरवका प्रचार कर ये लोग उन्हीं के अनुसार हुमेनी ब्राह्मण कहलाने लगे। पंजावप्रदेशमें ये लोग मुसलमान ब्राह्मण कहलाते हैं। दिल्लीविभागमें हो प्रधानतः इनका वास है। वहां ये लोग हिन्दूसे दिन्दू देवदेवीके नाम पर और मुसलमानसे अल्लाकं नाम पर दिये हुए उप-हार प्रहण करते हैं।

शाजमगढ़ जिलें में ये लोग निरूष्ट घर्णत्राह्मण सप्तभे जाते हैं। वहां इनका दृसरा नाम भ'डेरिया भी हैं। वश्यहें विभागमें इस श्रेणीके ब्राह्मण भट्ठों जातिको पुरेर-दिताई परते हैं। डाक्टर विलसनने दाक्षिणाटके निजाम-शाही राजवंशकी राजधानों अहादनगरमें भी इनका विरन्तन यास देख कर अनुमान किया हैं, कि वहुत दिनासे मुसलमानंकि पड़ोसी होनेके कारण ये लोग आधे मुसलमान हो गये हैं। विलसन साहवकां यह अनुमान विलक्कल ठोक है।

हुसैन (अ० पु०) मुहम्मद साहवके दामाद ललीके लड़कें। ये करवलाके मैदानमे मारे गये थे और शीया मुसलमानांके पूज्य हैं। मुहरीम इन्हों के शोकमें मनाया जाता है। मुहरीम देखें।

हुसैनी (अ० पु० ) १ अंगूरकी एक जाति । २ फारस सङ्गीतके वारह मुकामोंमेसे एक ।

इसमें सब शुद्ध शब्द लगते हैं। हुस्त ( अ० पु० ) १ सीन्दर्ध, सुन्दरता, अनुडापन I हुम्तरान (हि ० पु०) पानदान, खासदान ! दुस्तपरस्य (फा॰ पु॰ ) सी-दृष्यपासन, ऋपहा लोगी । हुस्नपरस्ती (फा॰ स्त्री॰) सीन्द्रवर्षपासना, स्वका स्रोम ।

हुइय (स० क्षी०) नरकमेइ।

हुहु (स • पु॰ ) एक ग घर्वं शाना ।

8 शोक । ५ तन्त्रोक्त मन्त्रविशेष । पुनादि स्थलमें इस यीजमाल द्वारा सयगुरुठन करना होतः है। (तात्रशार) हुं (हि • मध्य • ) १ किसी प्रश्नक उत्तरमें स्वीकार भूनकशब्द। २ समधैनसूचक शब्द। ३ पक शब्द जिसके द्वारा सुननेवाला यह सूचित करता है, कि मैं कहीं जाती हुर बात या प्रसङ्ग ध्यानसे सुन रहा हूं।

(सर्व०) ४ वर्शनान-काल्कि किया 'दें'का उत्तम पुरुप

हु(स ० भव्य०) १ माहान ! २ शबक्षा । ३ शहहूर ।

हुक्ता (हि० कि०) १ गाय या वज्रष्टेकी यादमें या और काइ दुल साचत करनक लिपे धीरे धीरे बीलना, हु इक्ना। २ घीरोका ललकारना या द्परना हुकार शन्द्र करना । ३ सिसक कर रोना, कीइ वास याद कर

के राना। हुड (स • ति०) साढे तीन।

एकवधनका इत।

हुँ डा (हि॰ पु॰) साढे तीनहा पहाडा ।

ष्ट्र डा (हि • स्त्री • ) धेतांकी शिचाइमं किसानाकी पक दुसरेके। महायता देनेकी रीति।

द्वस (दि० छो०) १ इत्यो, खाइ। २ ततर, टोक। ३ दूसरैकी कोइ घरनु देला कर उसे पानेक लिये दुली रह्या। ४ फटकार, कालना।

हसना (दि० कि०) १ नजर लगाना। २ इध्यसि जलाना । ३लल्याना । ४फटशारना, वेसिना । ५ रह रह कर चिद्रना।

हुर (६० स्त्री०) १ हदयकी पीटा, साल! २ पीटा, दर्भ ३ माराष्ट्रा, सरका ।

Vol XXV 31

हुमैं नो कान्द्रज्ञा (दि ० पु० ) सम्पूर्ण जातिका एक राग । हिन्ना (दि ० कि० ) १ दर् करना दुलना । २ पीडासे चौंह उठना।

हुद्भार ( स ॰ पु॰ ) हुम् इस प्रशार भवानक शब्द, भीवण गजेन ।

ह्राक (हि॰ पु॰) युद्ध ।

हुडा(दि०पु०) १ भद्दाया गयाद्य चेष्टा । २ किमीको निदानेक लिये व गुठा दिखानेकी बशिए मुद्रा, है गा। हुड (हि॰ वि॰) १ शनगड, वजहू। २ ससावधान, वेजबर। ३ गावदी, शनाही। 8 हती, जिही। हुडा ( दि ० पु० ) पश्चिमी घाटके पहाडौंसे छे कर कम्या

कुमारी तक द्वीनेत्राला एक प्रकारका बास l हुण ( स ० पु॰ ) १ देशमेर । पृहत्म हिनामें लिखा है, कि यह देश उत्तर २४ २५ मार २६ नध्नतमं अवस्थित है।

'माणाइल्ड्रणकोइलक्षीतकमाणडल्यम्तपुरा ।'

( बृहत्सक १४।२७ )

२ एक प्राचीन जानि । बहुतींका विश्वास है, कि ये लोग बसम्य हैं। ये ही लोग ४थी सबीवं पशिवामी दो देंगेमें निभक्त है। गये। यक्त दलने दानियुवप्रनाहित यूरोवों जा बहाके अधिवासियाकी दश कर विस्तृत देश में अपना बाधिपत्य फैलाया और दूसरा दल (५वो सदीमें) भारतके उत्तर पश्चिप्रदेशसे है।ता हु मा शस्य श्यामल भारतके समनल क्षेत्रमं पहुचा था । उन लोगाके प्रवल पराक्रमसे भारत-सम्राट्का बासन भी , बगमगाने लगाधा। इस प्रसङ्घाने सदय कर वह तेरे पुराविद्व कहत हैं, कि भारतीय श्रतिहासमें जहा जहां 'हुण' वा 'हुन शध्दका उल्लेख देखा जायेगा वही ५थी सदीरा है था वसक पोछेका । परन्तु इम लोग इस जातिको उतनी अधिनिक नहीं मानते। रामायण, महामारत और पुराणोंमं हुणजातिका प्रसङ्घ है। समी जगह भारत सीमा तवासी दुर्दं पे क्षत्रिय जाति कह कर इनका वर्णन् वाया है। बाधुनिक जटाधरके कापने लिखा दे-

"श्वपाकस्तु तुबण्कस्तु हुयो। यवन इत्यपि ।

कोक्वाइयस्तु यो याजिमवास्याचारवर्जित । म्बेन्द्रकिरावश्वरपुक्षिन्दायास्तु विद्वदा ।"

इत्यादि धचनासे हुण तुरुक और यवनको तरह ¥नेच्छताति गिनी जाने पर भी राजपूतानेके ३६ राजपुत कुलेमिं हुण भी लिया गया है। यहां तक, कि ११वीं सदीमें बहुन-सो जिलालिपियोंमें हुण जातिको असल झितय कहा है और कलन्तृगे या चेदियशके साथ उनका वैवादिक सम्बन्ध देखा जाता है। वाणभट्टके हर्णचरित से जाना जातो है, कि अवां सदीके प्रारम्भमें सम्राट हर्पवद्ध नके वह भाई राज्यवद्ध नने हणेंको परारत करनेके लिये उत्तरापथ या हिमालयप्रदेशको याला की थी। तिब्बतकी शतद्र नदी प्रवाहित अववाहिकामें हण-देश या नारोखीरसुम नामक देश अवस्थित है। यहां हाणिया नामक एक बलिष्ठ और परिश्रमी जाति रहती है। इधर नेपाल बार सिकिममें लिम्बु नामक जो एक जाति देशी जातो है उस जातिक लेगोंमेंसे अधिकांग 'हं' क्हलाते हैं। प्रसिद्ध हनगरि-पिएडत क्सोमादे-कोरसने लिखा है, कि उत्तरभारतमे उक्त हिमालयवदेश हो हण-जातिका शादि वासस्यान है तथा यही से पूर्वकालमे यह जाति हूणगरि देशमें जा धस गई घी। उन लोगोंक रहनेके वाद यह जनपद 'हूणगरि' कहलाया।

श्रारियन, प्ट्राचो श्रीर टलेमीक वर्णनसे जाना जाता है. कि १ली सदीम हूण लेग अफगानिस्तान श्रीर पंजाबमें स्स गये थे। अफगानिस्तानका एक बहुफलभूपित पार्चत्य राज्य बाज भी हूनजा कहलाता है। हिन्दृकुण पर्वतकी उपत्यकाबोंमेंसे इस जनपदकी ऊ'चाई समुद्रपृष्ठसे ८४०० फुट है।

उक्त प्रमाणसे हमें मालूम होता है, कि हिमालयका पार्वत्य प्रदेश ही इस जातिका आदिवासरथान है। ह्यादेश देखे।

यव प्रश्न उद्या है, कि पाश्चात्य ऐतिहासिक गिवन, स्मिथ आदिके मतानुवर्ती हो हम लोग इस जातिको असम्य मान सकते हैं या नहीं ? छठी सटोके आरम्मने उत्कीर्ण सागर जिलेके हणपित तोरमाणके परणस्तम्म और लवणशैल-मध्यवत्तों छराप्रामसे आविष्ठत उनकी शिलालिप तथा ग्वालियरसे आविष्ठत तोरमाणके पुत्र मिहिरकुलकी शिलालिप पढ़नेसे जाना जाता है, कि वे लेग सोर और ब्राह्मणमक्त हिन्दू थे। शाक-हीपियोंके विशेषत्व 'मिहिर' नामसे हणराजव'श भो

सुवाचीन जाक्जातिकी हो एक जाला प्रतीत होना है। सच पृछिये तो शाक जानिको पूर्वेतन शाखा काबुलके कुपाणवंश हुण या Ephthalite छे।गांके हाथसे हो। अपना राज्य को वैदी थो। ४५५ ई०में गुतसम्राट् रहन्दगुप्रमं वद्यपि हूण लोग अच्छा तरद परास्त हुए; सारतवर्ग पर अपनी गारी जमा न सके, फिर भी ४८५ ई॰में पारस्यपति फिरोजका विनाश करके समस्त पारस्य और अफगानिस्तागर्मे इन लोगोर्न अपना आधि-परव फीला लिया था। पीछे इन वर्षके भौतर हो इन छोगेांने प्रथम गान्यार या पैशावर भूभाग दखळ किया और अनुगाद्वप्रदेशने आ कर गुप्तनाम्राज्यको तहन नहस कर डाला। इस भारत अभियानके नेता हो उक्त ह् णवित तोरमाण थे । विश्वममें वारस्व, पूर्वमें चीन सीमा पर अवस्थित छोतान तथा दक्षिणमें गंगा और नर्मदा-प्रवादित उत्तर और मध्यभारतको उनको अथवा उनके पुत्र मिहिरकुलको अधोनना स्वीकार करनो पड़ो थी। पंजावकं जाकल या वर्च मान सियालकोट नामक स्थानमें उनकी प्रधान राजधानी थी। इसके सिवा वामियान, हिराट और वाल्खमें उनकी विभिन्न राज-धानीका परिचय मिन्हता है। पचास वर्गसे ऊपर भारतवर्ग हुण ले।गोरे शासनाधीन रहा। इस समय उत्तर भारतमे सभी जगह जाकहोवीय ब्राह्मणेंको तृती वे।लतो थी। यहां तक, कि वालादित्य और यशाधमे-प्रमुख उत्तर भारतीय राजाओं ही चेष्टासे हुण साम्राज्य विद्धप्त होने पर भो नालादित्य और परवत्तीं गुप्तराजे शाकदांपियांकी शासनभूमि पर हाथ न वढा सके थे। यह बात देशीवरणाके आदि स्थानीसे आविष्युत शिला लिपिसे जानी गई है। युरोपम गथ और भारतमे वीद-लेगों पर हणवंशने जो घेर सत्याचार किया था उसे देख कोई कोई इन्हें नरपिशाच समभते हैं। पर यदि सच पूछा जाय ते। घे ले।ग असम्य नरविशाच नहाँ धे। वैरिका वदला चुकानेकी इच्छासे रणक्षेत्रमे उन्मत्त हो ये ले। ग बुरा वर्ताव कर गये हैं सहो, पर दुई र्ष प्राचीन जातियामें तो यह प्रधा वह जारांसे जारी थी। ईसाई साधु के।समस ५४७ ई०में पंजाव या कर लिख गये हैं, कि श्वेन हूणराजके दे। हजार फीजी हाथी

<sup>\*</sup> Epigraphia indica, Vol. 1 1. 225

और उतने ही घुडमयार ये। इस बड़ी सेनाकी सहा यताने थे मारतके सभी राजाओंसे कर पस्लकर मारतमम्राट हुए थे। गुम सम्राटीक इतिहास और . चीनपरिवाजककि स्वयंत्रज्ञान्तमे जाना जाता है कि मिहिरकुल वालादित्यके हाथमें पराजित और य'तो हए थे । वालादित्यकी मानान मिहिरकुलके अनुपम **रू**परायण्य पर मुख्य हो पुत्रमे अर्थ छोड दने की प्रार्थ ना की थी। इस पर बालादिन्या हजपतिकी कारागारसे मुक्त कर वह सम्मानक साथ उत्तरावध मेन दिया। जिस समय वे गुमरानके हाथ वदी थे, उस समय उपने है। हे भारत जाकलका मिहासन अधिकार . कर लिया था । इस्तिये सिहिरक्लको शाहमस्क्षाप लिये काश्मीरमं शांत्रव नेना पद्मा था । काश्मीरपतिन पाका बहा बादर किया, क्यल यनी नहीं , यह छीटे राज्य ( का उद्देशसनकर्त्ता भी बना दिया । पर विनिरकुल यह उपकार जोल हो भूज गये। कुछ दिन बाद ही उन्होंन देविया सम्बद्ध कर बाध्ययदाताको तस्वत गरमे अभार दिया बीर काश्मार सिशायन पर द्वार जमाया । कुछ ही दिनाक बाद इन्होंन गाधार जीता और यहाके हणपति की संपरिपार पिनए कर पञ्चनदर्मे क्वम बढाया। यहा इन शिवापासकने स्ट्रमुसिरी हनारी आन्तशिष्ट वीदी थे। यमपुर मेन कर बीट सैकडो बीडस्तृप तथा विहार मा द्वाह द्वद कर प्राष्ट्रणोका हुग बढाया । परम्तु इस बत्यानारका प्रतिफल इ हे जीव ही भेगना पडा। धार हा सगयके अन्दर ६ ो न वहीं कप्रसे प्राणत्याग क्या।

मिहिरकुल्प्रमुख जिन सव हुणींन ब्राह्मणींक प्रति धनुराग और वीदांक प्रति विद्वेच दिवसाया था। ब्राह्मण समानी उद्दे धनिवरीयामन कर लिया था। उन्ह य श्वर बारमीय स्वजागण आज भो राजपुत समाजग इस्तिय माने जान हैं। शतपूनानकी सम्बल नदाक किनारे हुणगरि ( ह गेरी ) Hu gary-चरोपका एक राज्य। अयस्थित प्रांचात वरीली शहरमं आज भी हुणराज प्रामाद्का खगण्डर देखनेत भागा है। इस स्थानक शिङ्गारचौरी नामक देवालयको बन्तेरे हुणरानपुत्रका विवाहरूपान बताराते हैं। बहुनींका विश्वास है, कि इसीके हमरे किनारे में सरोद नामक जारमें हणपतिकी

रानधानी थी । गुजरातके भाटप्रस्थमें जिला है, कि १३वी सदीवं हुण लोग गुजरातक किसी स्थानमं राज्य करन थे। यह सन् एक्ट्रम जिल्लम नहीं हुआ है। अभी वे दूसरी राजपूतजासामं मिछ गये है। महातमा टाइ-साह्यने माही नदीके किनारे बडी हान। प्रधाने कुछ हुणोंके। दला था। हुणनातिक उक्त परिचयसे हम इन्द्र अस्तस्य प्राति वही कह स्वतः। पहलेही १७४१ जा चुका है, कि श्ली सहीमें यह जाति पनावमे विध्यमान थी। १ली सदीको चीनमापामें बनुपादित ललित विस्तरमं इणलिपिश उल्लाह है। ललितविस्तरके मतसे बुद्धदेवन इस हुणलिपिका सीलाचा। इस सुपाचीन लिपि द्वारा भी हम हणकी शमभ्य जाति वहने को तैयार नहीं । अध्यायक लासेनका कडना है, कि इसा च-मक १५० वर्ग पहले मध्य एशियाके इति नामक प्रदेशमें सुनातार लोग युए चि या द्वीत हुणके हाथसे परास्त हुए थे। सु तानार लेग शाक्य शीप और योन हण रोग तान्तारिय शीय थे। समलमानी समलमें पूर्वेन हुणजा बादि स्यानप्रामी इस जातिक जिन रोगेान समस्मानी धर्म और समस्मानी बाचार व्यवहार प्रदुण किया था सथवा हिमाल्यवदेशमें असम्ब आतिको मञ्जयसे जा लाग होना पारी हो। गये हा, जटा धरप्रमुख ब्राह्मणकोपहारीते उन्हों को गामास जाने वोला ३७ च्छा बहा है। हुणमञ्जू तेरमाण और मिदिश्कुलकी बहुत भी मुदाये आविष्टत हुई हैं । दाक्षि णात्यमं बहुत पहलेसे ना हुण या होत्सूटा प्रचलित है. कोइ कोइ अनुमार करते हैं कि उसे पहले हणसम्रादेशन हा चलावा। परन्तु जादकार और चीनीवर आदि स्यानासे जा सब पाचीन हणमुद्रा आधिकत हह है. उनके साच दाक्षिणात्यमं प्रचलित हुणसुद्रा बहुत कम मिलती ज्रुत्रती है। हुन देखी।

दानियुव नदी द्वारा यह देश उन्दुर्भ्य और निम्न हुणगरि इन दी मागे। मं जिसक है। इसमें भी फिर ४८ प्रदेश हैं। यहाके भाषातस्यविद्व देशग अनुमान करत हैं कि रिमाण्यस समराज्यके ओक्टस्ड तथा लावलैवड तकके भिनिधानी जै। जै। मापा व्यवहार करते हैं, उसका मूल तातार भाषा है। हुणगिरि भाषा भी उसीके अन्तर्गत है। यूरोपमें हुण जातिको प्रभाव विस्तार और हुणगिरि- राज्यकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें जे। इतिहास मिला है वह इस प्रकार है—

हिउडुण नामक चीन इतिहासमें जिस शक्तिशाली जातिका उढ्छेख मिलता है, शायद हुण उसोकी एक शाखा है। ४वी सदीमें इन छोगोंने यूरोप पर आक मण किया था। ये लेग पहले चीन-प्राचीरके पांससे ले कर कास्प्यिनसागर तक एक प्रवल शक्तिसम्पन्न जातिकपमें रहते थे। परन्तु अन्तमें अराजकतासे जव लेगिकी पकता और जातीय इहता शिथिल हा गई, तब इनकी एक शाखाने भाग कर औरल नदीके पास उप-निवेश वसाया । ४थी सदीमें इन लेगोंने वलमीरफ अधीन युरीप पर आक्रमण कर दिया था। जिन सव दुद्ध जातियांने रोमसाम्राज्यके पतनमें सहायता पहुं चाई थी, हुण छाग उन्होंमेंसे एक थे। अद्माधांका राज्य आक्रमण कर हण छे।गेांने उनके राजाको वार वार युद्धमें परास्त किया और अन्तमें उन्हें मार डाला। इसके वाद इन छागांने मिसिगधांका परास्त किया। सम्राट् भालेवसने भिसिगध लेगोंको थे समें रहनेका अधिकार दिया। ५० वर्ष नक रोमसाम्राज्यके विरुद्ध लडनेसे जब हुणाका जी ऊव थाया, तव वे दानियुवके उत्तरिध्यत जातियोंको कावुमे' लाने लगे। इस समय, यहां तक कि इन छ।गांने रोमकोंको अन्यान्य जातियोंके विरुद्ध मदद पहुंचाई थी। परन्तु अन्तमें रीमकोंके व्यवहारसे कृद्ध है। कर हुण लोग उनके विरुद्ध खडे ही गये। इस समय प्रसिद्ध वीर आटिला हुणोंके राजा हुए। उन्हेंनि रामकेंकि साथ मेल कर लिया। इस समय उन्होंने अपना राज्य स्काइदिया और पारस्य तक फैला लिया था। एक रोमक विसपकी विश्वास-घातकता पर कुद्ध है। आदिलाने पूर्वरीमकसाम्राज्यके विरुक्त यात्रा कर दी। उन्होंने दक्षिणमें धर्मोंपाली, शालि-पली और कुस्तुनतुनिया तकके सभी स्थान जीत लिये र्जोर अन्तमें युद्धव्यवके शतिपूरणखरूप मोटी रक्तम ऐंड कर घर लॉटे। ४५१ ई०में उन्होंने पश्चिमकी ओर युद्ध-याता को और वहीं वे प्रसिद्ध शाले।क्षेत्रमें क्लोभिस हारा

परास्त हए। इरलोकी चढाईमें वे आगिलिया और मिनिसियाको तहस नहस कर अन्तमें पोप ह्युसे मिले बीर वादमें वहांसे पानोनियाको लीट गये । ४८१ ई०में वहीं पर उनकी मृत्यु हुई। मृत्युके साथ हो साथ उनका वडा साम्राज्य अधायतनको प्राप्त हुआ। उनके पुत आपस-में लड भगड कर यादवोंकी तरह ध्वंस होने लगे। नेटाद नदीके किनारे एक घमसान लडोई छिडी जिसमें २० हजार हण और आदिलांक वह लड़के मारे गये। इसके बाद हुण लोग विच्छित्र हो कर पूर्व युरापके भिन्न भिन्न देशमें दल बांध रहने लगे। एक दलने छे।टे स्काइ दिया और इसरेने सर्वियां तथा बुलगेरियाको अधिकार किया। प्रधान शाखा ओरल नदीके पार्श्व वर्ती स्थानेंमे अर्थात अपने आदिम देशमें जा कर वस गई थी। पर-वत्तीं कालमें युरापके इतिहासमें हुण लेगा बुलगेरीय कह लाते थे । इन ले।गाने दो शालामें विभक्त हो फिर पूर्व रे।मसाम्राज्य पर शाक्रमण करना शुरू कर दिया। परन्तु अन्तमे वे लोग अरवेारी परास्त हुए। ६३० ई०मे कोरत के अधीन इन लोगाने फिर स्वाधीन हो कर सम्राट् हिराक्कियससे मेल कर लिया । लेकिन उनकी मृत्युक वाद यह राज्य उनके पांच पुत्रों में बंट गया।

इस हणंजातिको वासभूमि हो हणगरि कहलातो है।
पहले इस साम्राज्यका भूवरिमाण १०६२१६ वर्गमील था,
महासमरके वाद अभो केवल ३५१८३ वर्गमील रह गया
है। १६२० ई०की भर्साई संधिके वाद इस विस्तीणे
साम्राज्यका अधिकांश जेके।श्लेगमिकया, रीमानिया,
युजे।श्लाभिया और अध्द्रियाके अन्तर्गत हुआ। वर्तामान कालमें इसकी सोमा इस प्रकार है,—उत्तरमें दानियुव, पूर्न पोजीनी, पूर्व और दक्षिणमें आलफोल्ड है। १६१०
ई० तक इसकी जनसंख्या करीव २१ लाख घी, पर महासमरके वाद सिर्फ १० लाख रह गई है। इस राज्यके
अधिकाश लेग रोमन कैथलिक धर्मावलम्बी है।

पहले पाननीयने, पोले हुण, गथ, लम्बाह और अर-वियोंने हुणगरिको अधिकार किया था। आखिर एशिया-से मागियर नामक एक प्रवल जातिने आ कर वह देश दखल किया। १०वी सदीमें इन लोगोंने योशुका धर्म अन्तरुक्तन किया था। मागियर दलपति- आरपादने पहछे यदछ हुणगरि जोता था। उनसे पुन गेहमाने हैसाधमें महण हिया। सेव्हिएसेनी हो यदछे हुण गरिके अविदासियोमें यूष्टीय यमे की लाया था। उन्होंने हुपूककी उपाधि परित्याग कर रामाकी उपाधि प्रदेण को और समतलप्रदेशमें संपनी गोटी अच्छी तरह प्रमाह।

हूणपरिके सम्मान्त छोग श्वाने राजानो श्वातिहत क्षमताने विरोधो थे । राजानो सहावतास ये ही छोग राज्यशासन करते थे । जनसाधारणने नेह क्षमता न थी, ये इस जमिजात संज्यायको गुलाम मजा स्वरूप थे।

नेप्लसक २य चार्लक साथ हुए गरिकी राजक्रमारी का विवाह हा जानसे हणगरिका इतिहास इटलीक साथ मिल गया । जब हुणगरिके राजदुमार काण्डुने नेपवसको रानी जाबानासे विवाह क्रिया, तब नेपवसके सिहासन पर बाण्ड ही दें है। परन्त जीबाना के साथ उनकी नहीं परता थी, इस कारण रानान उन्द मार बाला । सालहत्याया प्रतिहि सा नैतेक लिये हणगरिके मजा लुई जोबानाके विरुद्ध दलवलक साथ रटनी जा धमक। परत हणगरिमें गेलिमाल दल उहे अपना देश छीट माना पड़ा । छर्दको बन्धास सिजिसमण्डने विवाद किया था। जब छुद अपुत्रक अवस्थामें मरे, तद सिजिसमण्ड हुणगरिके राजा हरः। सिजिसमण्ड न अन्तमं अधिकारश्चाय गौरन युक्त सम्राद्धा पद पाया था। हणगरिको राजञ्जमारी समरतिके पीछे जब मिनिस मएडने दूसरा विवाह किया, तथ अनका हुणगरिका अधिकार अक्षणण रह गया । यहा तक कि उन्होंने अपनी दूसरा छोशी सतान और जमाई अलवरका हुणगरि का सिहासन दें दियाचा । जब अलवर्टशी मृत्यु हुइ उस समय रानी गर्भवती थी । हुणगरिक अभि जात बग अवने राज्यमें अन्दोवाराच परिवारको प्रचानना पर जलने थे, इस कारण उन लेगीने पेलण्डके राजा उलाहिसर सबा भवने यहा बळावा । अब उला हिमलस हुणगरिक राजा हुए । इस समय २व अम रथक अधान हुणगरिके सीमा त पर धावा शुक्त है। गया था। उलाहिसलभ राणाव ग्रहम पराजित और निद्दत हुए। पीडे भभिजातवगने अन्वरंके छोटे लडके ने। राजा बनावा। राज्यशासनका भार उम देशक सुयोग्य हुनियादिसक होध सी वा गया।

जब द्वितीय महम्मद् छुन्तुननुनियानीपळ जीतनेके नीन वर्ग बाद दानियुवके तटन्यित प्रसिद्ध दुर्ग वेल्प्रेड जोतनेकी कोशिश कर रहे थे, उसी समय द्वणियाडिम-ने उर्दे पशस्त किया । इस युद्धजयके कारण समस्त युरे।पत्री इस वीरकी कृतस्ता स्वीकार करनी पत्री थी। क्योकि, इस यहमं यदि २व महम्मदको जीत होती, ता समुचा यरीप सुसलमात राजाके हाथ का जाता। इतिवाडिस इस युद्धक बाद हो इस लेक्से चल बसे। रापा लाडिसलस भी अधिक दिन जीवित न रहे। श्रव स्यायतः इस राज्यके अधिकारी राण्डियाके राजा देय फ्रोडरिक हुव, परात हुणगिरिके लेगोको उन पर उतनी थदा न थी। इस कारण उन लेगिने मिल कर हुणिया डिसकी क्रमाताका स्मरण करत हुए उनके सुधिन्य पुत्र माथियसको राजिसहासन पर बैडाया । माथियस ने ३० धर्म सङ्ग्रह क्या था । मसलमान लीग वह बार उनमें परोस्त इप थे । १४६६ इ०में प्रस युर्गेशी सचिवार्शक अनुसार हुलगरिन राजा शक ब्रा सानके बाद हुणगरि अन्द्रियारान्यमे मिला दिया ।

अध्द्रिया दखी। हुणदेश—हिमालय शैलमालोक मध्य चीन अधिकारभुक वित्वतका एक मशा । इसका दूसरा नाम नारी खार सम है। यह शतद नदीन क्षपर अपवाहिका और कमलानदोके शिरोमाग तक विन्तृत है। इस स्थानक साप्तकरणक सम्बन्धर्म भिन्न भिन्न पश्चात्य परिवर्तिने भिन्न भिन्न तत प्रस्ट किया है। जिल्सन साहबके मतसे हुनका अर्थ त्यार है, अर्थात दर्भ से हका हुआ देश होनके कारण हुणदेश नाम पड़ा है। कसान ग्राची साहबक मनमें महाभारत और पुराणाफ हुण जातिका देश हारिक कारण इसका हणदेश नाम हुआ है। हुण गरिके परिवत कोरसने भी यही यन समर्थन किया है। उतका कशना है, कि यही स्थान उम लेगि।क पूर्वपूर्वी की बादि वामनिम है। रायल साहबक मतसे हण का अर्थ स्वर्ण हैं, स्वण उतात करनवालो भूमि होन के कारण हुणदश नाम हुआ है। यहाके अधिवासी अभी र्राणया कहलाते हैं।

हुम् (स' व्याप्य ) १ प्रश्न । २ विनर्क । ३ सम्मिति । हृणियो होग साधारणतः भ्रमणशील हैं। बहुतेरे गाय, मेढ. वकरे आदि पालते हैं। इनका सरल और मृद् रवभाव है । इन होगोंमें एक स्त्रो अनेक स्वामी प्रदण पर सकतो है। इनका आचार व्यवहार वहुत कुछ लादक्यांमी भारों से मिलता जुलता है। ये लोग चाय और सत्त्र् खा कर जीवनधारण करते हैं। यत्येक भारमी प्रायः ३ वर्षका खाद्य संप्रह कर रखता है। इन-का प्राप्त तंत्र खेमाके सिवा और कुछ भो नहीं है। वृटिशमारतसे हणदेश जानेमें पांच गिरिसडूट पडने है. वे सद संकट प्रायः चफ्रें से ढके रहते हैं। केवल ज्येष्रसे आश्विन तक यहां सौदागरी माल आ जा सकता हैं। इस समय भी लासावामीका चीन-राजपुरुपसे पाम लेना पडता है, नहीं ता कोई भी आ जा नहीं सकता। गारतीकसे १०० मोल उत्तरपूर्व हुणदेशके थाजजलङ्ग नामक भूभागके पास सोना मिलता है। सर्पण नामक एक स्वर्णाध्यक्षकी देखरेखमें यहां साना धुलाईका काम चलता है। प्रत्येक खानसे उन्हें वर्णमें २५ औंस सोना मिलता है। यहां ना बुकनी सोना डेढ भर १६ र॰में मिलता है। दिव्वतकी राजधानी लासा नगरोमें हो इसकी खपत अधिक है। हणियो लीग मानस-सरीवरमें जा कर भी साना सबह करते हैं। हुणलिपि (स'० पु०) लिपिभेद। ललितविस्तरमे' इस लिपिका उहलेख है। हुत (सं ० ति०) हु-क, सम्प्रसारण । आहुन, जिसे बुलाया गया है। । हृति (सं० स्त्री०) आह्वान, बुळाना । हुदा (हिं पुं ) हूल देखी । हुन (सं • पु • ) १ साधु आचारविज्ञ त म्लेच्छ जाति-विशेष । २ [मान्डाज प्रदेशमें प्रचलित एक प्रकारको प्रोचीन स्वर्णमुद्रा। यह वजनमं ५० प्रेन होती है। पक्तना मूल्य ३॥०) रु० होता है। अद्गरेज लोग इसी-की 'पागोडा' कहते थे। हुनिया (हिं व्सी०) तिब्बतके पश्चिम भागमें मिलने-वाली पक्ष प्रकारकी भेंड। ह्य (हिं ० स्त्री०) हुव्य देखी।

ह्वह (अ० वि०) ज्येांका त्यों, ठीक वैसा ही।

४ क्रोधा ५ भया ६ निन्दा। ७ अवजा। ह्य ( स'० पु० ) शाह्यत, आधाहन। हर ( अ॰ स्त्रो॰ ) मुसलमानेंकि स्वर्गकी अप्सरा। हरव ( सं ० पु० ) श्रमाल, गीदड । हुरहुण (सं० पु०) १ देशविशेष। २ हुणींकी एक शाला जिसने यूरोपमें जा कर हलचल मचाई थी। हराहरी ( सं क्षी ) एक त्योदार या उत्सव जा दिवालीके तीसरे दिन होता है। हुच्छीन (स० ह्वी०) हुच्छी भावे ह्युट् । कौटिल्य, कुटिलता। हुछ (हिं ० ली०) १ लासा लगा कर चिड़िया फंसाने-का वांस। २ हुक, प्राल। ३ भाले, इंडे, छुरे आदिकी नोक या सिरेको जारसे ठेलने अथवा शॉकनेकी किया। (स्त्री॰) ४ फोलाहल, इत्ला । ५ इर्षध्यनि, आनन्दका शब्द। ६ फटकार, ललकार। ७ आनन्द, खुशी। हूलना (हिं ० क्रि०) १ सिरे या फलको जीरसे ठेलना या धंसाना, गोदना । २ शूल उत्पन्न करना । हुला (हिं • पु • ) श्रस्त आदि हुलनेको किया या भाव। हुग (हिं वि०) १ असभ्य, जडुली। वेहदा । हह (हिं क्ली०) युद्धनाद, केलिहल। हृह् ( सं ० पु० ) गन्धर्वविशेष । हुहु (हिं • पु • ) अग्निके जलनेका शब्द, धाय धाय । हृच्छय (सं ० पु०) १ कामदेव। (ति०) २ हृदयशायो। हुच्छूल (सं ० ह्वी०) हुद्यजात शूलराग । हुद्य, पार्श्व और वस्ति वादि स्थानेंमि प्रालराग हाता है। वायु, कफ और पित्त द्वारा अवरुद्ध तथा रस द्वारा विद्यत हो कर उच्छ्वासका अवरीधक हृदयदेशमें शूल-रीग पैदा करता है। यही शूलरीग हुच्छूल कहलाता है। यह शूल अत्यन्त यन्तणादायक है। गरुडपुराणके १८६वे' अध्यायमें इसकी चिकित्साका विषय छिवा है। हुच्छोक (सं०प्०) हृदयका शोक। हच्छोप ( सं • पु • ) हृदयके अन्तर्निहित शोष, हृदयके भीतरकी सूजन। हजु (सं ० वि०) हर्यजात, जे। हृद्यसे उत्पन्न हो। हृणिया ( सं ० स्त्री० ) हृणोया, निन्दा, तिरस्कार । हणीया (सं ० स्त्री०) निन्दा।

हुत् (स ० स्त्रो०) १ हृदय, यथस्य ज । (ति०) २ हरण कारो, लेने या जुरायेवाला। इन (स ० ति०) इ-का । १ निमे ले गये हॉ, यह चाया दुसा। २ हरण क्वित हुवा, लिया हुवा। इति (स ० स्त्री०) इ किन्। १ हरण, ले जाना। २ ाछ। ३ लूट। इत्हरम (स ० पु०) १ हृदयक्ष्णन, दिलको घडका।

हत्स्म (स॰ पु॰) ह् हृदयस्थान, ।दश्रम धडन्त। २ सरव त सव, जीवा दहल्ता। इत्ताव (स॰ पु॰) हृद्वस्थ तावा। हृद्वयम उत्ताव। हृद्वयहुन (स॰ कु०) हृद्वस्थिन वस। हृदिग्रह (स॰ पु॰) हृद्वरा काज या पैलो, रूलेना। हृद्वयाडन (स॰ कु०) हृद्वद्वामा वीडा, छातीमा

ददं ।
हृत्योडा (स ० स्त्रो०) हृत्येत्र पक्ष म्थण्णे योडा ।
हृत्युष्डरीह (स ० स्त्रो०) हृत्यद्भम, मृत्यस्य पन्न ।
हृत्युष्टर (स ० स्त्रो०) हृत्यस्य पद्म ।
हृत्युष्टर (स ० स्त्रो०) हृत्यस्य पद्म ।
हृत्यतिष्ठ (स ० स्त्रि०) हृत्यस्य । ( ग्रुक्तपपु० १४१६) ।
हृत्यिय (स० पु०) हृत्यस्य प्रिय, दिली दोश्य ।
हृत्याम (स ० पु०) हृत्यस्त्रमम ।
हृत्युस्तम्म (स ० पु०) हृत्यस्त्रमम ।

हुद सनि (स ० ति०) हुदयका समरा।

हुद्व (स॰ पत्नी॰) १ प्रश्न स्थल जीतनास्थान । सुधुन म लिको हैं, कि हृद्व अपोसुन पहुमकी तरह अपस्थित क मैं। यह पट्टम जब लिलना हैं, तब जोप जग उठना हैं, और जब नक्तनहीं विजना तब नक्त निद्याल बगीपून

सौर जब नश्नहो जिलता तव नश्नितः पशीमृत रहता हैं : हृदय ही चेतनास्थान हैं । प्राणयहा धमनियां इसाना साध्रय निये हय हैं ।

भाववशामें जिला है, कि इत्य कर्षान् यस जनुषै अड्ड है। इस अड्डमें पुरुष बीर क्यो दोनों कहा दो दो स्नत रहत है। यरचु गारियोक स्नन अप्रतीमें मोटे होंगे हैं। मर्मायता बीर मस्ता क्रियोक स्नन दूपसे मरे होत है। इसी यह स्पष्टमें हुन्य अग्रस्थित है अन्यय यह यहारा यूप उपाड़ है। यह उपाड़ बघोसुल रह कर आपन आपस्थामें प्रमान तरह प्रकाशित और निद्रित स्वस्त्यामं सुद्रित रहता है। यह जीयाका उत्हर

चैतनास्थान है, इस कारण यह तमागुण हारा शमित्र्याप्त

होनेसे प्राणी निटामिभूत होने हैं। हृदयका उत्रूप चैतनाका स्थान कहनेका ताररण वह कि समूब खारीर चैतनाक्यान होने पर भो हृदय हो। सबै प्रधान हैं। क्यों कि इसमें उपधानन जानेकी सृत्यु होती हैं।

इस हुन्यमें द्रम धर्मात्वा है। सभी धर्मात्वा महामूना और महाकला है। छा अङ्ग सवात् दे। हाथ, दो
पैर, मन्तर, मध्यदेह और हान, दरान, स्वर्गन, श्रवण,
हाण और रसना ये पञ्चे दिव । कर, स्वरा, मध्द, ग ध और रस ये पञ्च इन्द्रियार्थ, सहन, आहमा और मने।
विषय, ये सभी हुद्य सास्थित हैं। जिस प्रधार घरले बाम यमे छन, छीती बादिक बा. प्रथ हैं, उसी प्रधार हुद्य मा पड्मादि पदार्थों का अवलम्बन हैं। हुद्य बाहत होनेसे मुख्यों बाता है, हद्य मिल होनेसे सुद्य होतो हैं, क्यांकि जीवारमा स्वर्गना हैं, अर्था त्यांक हारा स्वरूप साहत जानने हैं और छारोर धारण करनेक कारण घारिक बहलान हैं यही जीवारमा हुद्यमें अय

जा गरमा जरीरक अत्याग्य स्थानेमं मी हैं। प्रस्तु बहु द्यरीर धारणमें या ज्ञानात्मस्ति विषयम प्रधान नदा है। ष्येक्ति उन सद स्थानोको उपधानसे भी छारोर-प्रारण कीर छानोह्मस्ति द्वी जातो हैं। प्रस्तु हृद्यके उपधानस स्रारेरस्ता और ज्ञानोह्मस्ति नदा होतो। अत यम समसे साहित हुआ, कि हृद्य ही जोयात्माका प्रधान साध्य है।

ितर श्रेष्ठ बोजा पदार्थ भी हुन्दाश्चित है तथा चैत्य भी हुन्द्रमं अवस्थित है। इस अवार महत्त्तुणविशिष्ठ हैं। इस अवार महत्त्तुणविशिष्ठ हैं। इस जार महत्त्तुणविशिष्ठ हैं। इस कारण नाम पढ़ा है। हुन्द्र बो इन घमनियोत्ता मुल हेतिक कारण महामूल है और हुन्द्र वो धन प्रमाण गरिएक सभी न्यानीमें बोज का पहुंचा बातों है। बोज पदार्थ हारा प्राणों जोजित होते हिन पर्ता है उस के सहत्त्र भीर उसके नहां रहनमें महत्त्रभूतमें पिता देति हैं। इत्यादि इसमें भीनावहन करते हैं कारण इसका महाकरा माम पड़ा है। (चहक, सूत्रमण ३ अ०)

तभ्वसारमें पर्चक्रभेद स्थलमें बनाइन नामक बारह दलका पर पदा है बीर उस पदाके बारह दलमें ब, म म, य, र, ल, ड फ, क ट, इ, झ, वे बारह अक्षर हैं। हृदयमा शुनाशुन लक्षण—समेश्वन, मांसल और पृथु मर्थात् विस्तृत हृदय शुनजनक तथा खडे रेापंचाला क्षार शिराच अर्थात् नसीला हृदय अशुन माना गया है। (गहडपु० ६६ थ०)

२ वन्तः करणका रागात्मक अगि ; प्रोम, हर्ण, शोक, करुणा, क्रोध सारि मने। विकारों का रुधान । ३ अन्तः-करणा, मन । ४ विवेक बुद्धि, अन्तरातमा ।

५ किसी बन्तुका सारमाग । ६ तस्व, सारांश । अ द्वा यान, गूढ रहन्य । ८ शत्यन्त थ्रिय व्यक्ति, प्राणाधार ।

हृदयक्षम ( सं॰ पु॰ ) हृदयको ह्यान्ति । हृदयप्रन्थि (सं॰ पु॰) हृदयका दन्त्रन । हृदयप्रह ( सं॰ पु॰ ) हृदयका प्रान्न या ऐंडन, कलेजो फडकनेका रेगा।

हृद्यप्राह ( सं ० पु० ) मनाहर, सुन्दर । हृद्यप्राहो (सं ० त्नि० ) १ मनका माहित करनेवाला । ् २ रुचिकर, भानेवाला ।

हृदयद्गम (स ० ही०) १ युक्तियुक्त वाषय। (ति०) २ हृदयगत, मनमे वैदा हुआ, जिसका सम्यक् वेश्व हो गया हो। ३ डपयुक्त, लायक। ४ मने।हर, सुन्दर। हृदयचीर (सं० पु०) मनका माहनेवाला। हृदयच्छिड् (सं० ति०) हृद्दयच्छेदकारी, हृदयविदारक। हृदयज्ञ (सं० ति०) हृदयसे उत्पन्न, जो अन्तःकरणसे

पैदा हुआ है।।

हृदया (सं० ति०) हृदयगत मावसे तो अवगत हों।
हृदयदाहिन (सं० ति०) हृदयका दाहजनक, हृदयपीडक।
हृदयनगर—मध्यप्रदेशके मएडला जिलेका एक बढ़ा शंव।
प्रायः १६०४ ई०में राजा हृदय शाहने यह नगर वसाया।
यहां वंजार नदीके किनारे प्रति वर्ग एक बढ़ा मेला
लगता है। इस मेलेमें नाना प्रकारवी वस्तु विकनेका

हृद्यनाथ शर्मन्—मिथिलावासी एक विख्यात स्मार्त्त । हृद्यनारावणदेव—जटादुग वासी एक सामन्तराज । इन्हों ने 'हृद्यप्रकाश' नामक एक संस्कृत प्रत्यकी रचना की।

हृदयनिकंत ( सं ० पु० ) कामदेव, मनसिज ।

हृद्यपीड़ा (सं० स्ती०) हृद्यकी पीडा, हृद्रोग ।
हृद्यपुएडरोक्त (सं० प्रली०) हृद्यका एवन्द्रन या घड्कन ।
हृद्यपुप्प (सं० पु०) हृद्यका एवन्द्रन या घड्कन ।
हृद्यप्रमाधी (सं० त्रि०) १ मनको क्ष्रव्य या चंचल
करनेवाला । २ मन मोहनेवाला ।
हृद्यप्रिय (सं० त्रि०) अतिमय प्रिय, अस्यन्त प्यारा ।
हृद्यप्रमाम — ईमाधास्योपनिष्य्निह्को नामक ईमोपनिषद् भाग्यके रस्रयिता ।

हद्यसमिश्र - रमस्ताकर-भाष्यके रचयिता । हद्यरेग ( सं ० पु० ) हृद्रोग, हृद्यकी पीडा ! हद्यवत् ( सं ० त्रि० ) हृद्याह्य, सहृद्य । हद्यवरुष्ण ( मं ० पु० ) प्रेमपात्र, व्रियनम ।

हर्यवान् (हिं० वि०) १ जिसकं मनमं भ्रेम, करण बाहि केमल भाव उत्पन्न हों, सहृद्य। २ भावुक, रसिक।

हृदय-चिदारक (सं'० क्रि०) १ अत्यन्त प्रोक उत्पन्न करनेवाला । २ अत्यन्त करणा या द्या उत्पन्न करने-वाला ।

हृदयग्रित (सं॰ स्त्री॰) हृदयको घृत्ति, अन्तःकरणकी यति।

हृद्यवेधी (स'० ति० ) ६ मनको सत्यन्त मे।हित फरने-वालाः २ अत्यन्त शोक उत्पन्न फरनेवाला । ३ बहुत अप्रिय या बुरा लगनेवाला ।

हदयन्याधि (सं ० पु०) हदयपीडा, हदयका रोग । हदयशाह—बुन्देला अधिपति छत्रशालकं पुत्र । इन्हों ने अपने नाम पर प्रायः १६७८ ई०को हदयनगर बसाया । १९०३ ई०में इन्हों ने ग ड़ाके।ट अधिकार किया । गडा-कोट बीर हमशाल देखा । आप अनेक हिन्दी कवियेकि ातिपालक थे ।

हर्ययूर्ट (सं० वली०) हृच्छ्ल । यूखरोग देखे। । हर्ययोक (सं० पु०) हृच्छोक, हृदयका योक । हर्यसंघह (सं० पु०) हृदयकी गतिका कक जाना, दिल-एकवारगी वैकाम हो जाना ।

हृद्यसिन्ध (सं० पु०) हृदयगत सिन्ध । हृद्यस्य (सं० ति०) हृद्यस्थित, जा हृद्यमें रहता हो। हृद्यस्थान (स ० वली०) वश्च स्वल । पवाय—से ह, : उरः, यक्षः, यहस । हरपरगण (स॰ ति॰ ) १ हृद्य पर प्रमाप डालने वाला, दिल पर भसर बरनेवाला। २ चित्रकी द्रवीभूत बरनेपाला, जिसमे मनमें दया या करणा हो। हरपदारी (म ० ति०) मन मेहि वाला, जीकी लुमाने वास्त्र १ हृद्यानम्द् विद्याल्ट्रार—अयेति सागरसब्रहरे रचयिता । हृदयामरण-पत्र संस्कृत पण्डित, काल्दिसक पुत्र, देवदास और शहुरके भाई। इहोंने गोनगे।विन्द-। तिलकारम रामस गीनगी(बिन्दरीशको रचना को । हरपाराम-भीनसिद्धा-त<del>ये</del> रचविता । हृद्याञ्ज (स ० ति०) हृद्य (हृदयाचाञ्चर वसन्त्रो। पा पागर्वर ) इति काशिकाष\*रोलु । १ सहस्य, माधुर । २ सुगीछ। इ.३विक (स ० ति०) हृदयालु महृदय। हृद्गेश (स॰ पु॰) १ मर्चा, स्यामी। २ प्रेमपाल, व्यास । हृद्येश्वर (स • go) हृद्यम्य इश्वरः । पनि, ह्यामो । हर्षेशा ( म • छी • ) भार्षा, पन्नो । हृद्योग्सादिनी ( म ० सि०) १ हृद्यका उपस्त या पागठ करनेवाली। २ मनको मेहरीबाली। (स्त्री०) ३ सङ्गीनमें एक श्रुति। हर्वीपश ( म ० पु० ) ह दयस्थित माम । ष्ट्रद्रय (स ० ति०) हृद्यमञ् । जिल्ह्यमं हो । हरावरा ( सं० पु० ) हरवन्धित नावर्श, हरवनी भौता । हदि (स० हो०) हद्र ह्र १पा (प्रस्क ६१४),) हदिक (स॰ पु॰) इन्त्रपांक विता। (मारत) हृदिका ( स॰ स्त्री॰ ) हृपाचार्य हो माता । हृदिकासन (स०प०) हृदिकाके पत्र हृपाचाया । हिंदिनी ( सं र स्त्री ) हिंदिनी, नदी । हरिशय (स० ति०) हरवर्ने श्रयनकारी। हिदस्रुग ( स ० त्रि० ) मनोदर, मनोरम । हिदेम्पून (सं० ति०) ह्य मनोहर। हरीर (सं॰ पु॰) रुत्रपर्मर पिता। ह्य सहेद (स ० पु०) हृदयश उस्क्रेट्रा (समृत) Vol XXV 33

हर (स ० ति०) हरुगत, हरुवमें जानेपाछा। हद्वत (स ० ति०) १ आन्तरिक, माका। २ समक्र या ध्यानमें बाया हुना, मनमें बैटा हुआ। ३ त्रिय, रुचि हर ( स॰ पु॰ ) हर्गोडा, हरोग । हड़ोल (स ० पु०) पत्रनिशेष । हटुगोलीय ( स ० प० ) वित्रादिकामी हडुगाँउ वर्षत निगसो ! हरुप्रस्य ( स॰ पु॰ ) हरुप्रमा, विद्वयि रीम । हरुप्रीय (स॰ प्रः) विद्वविराग। हर्षह ( स ॰ पु॰ ) हन्योडा । हदाद (स ० पु० ) हदयका दाह हदयकी उपाला । हट्दार ( स ० ही० ) हर्यस्य दार । हृदातो ( स ॰ स्त्री॰ ) दितापटी लगा I हृद्वित (स ० ति०) हृदयका दितकर। हमें द (स ० छी०) तम्बनिशेष। ह्य (स ॰ पु॰) १ गुहरवक दारचीनी। २ जीरक, जीरा। ३ यशस्य वेदमन्त्र । ४ कपित्य, कैथा ५ दिए, दहा। ६ मधुक, महुपको शराव। (ति०) अहृद्यका, भीतरी । ८ हर्यको सचनेवाला, बच्छा लगनेवाला । ६ सुन्दर, सुभावना । ह्यगाथ (म ० क्ली०) क्षुद्र जीतन, सफेद जीता। २ सीवर्चेत्र लवण, सीचा नमका ३ विख्य ग्रस, चेत्रका पेड । ह्यगन्त्रा (स ० स्त्रा०) १ जातीपुण रुना। २ वन मोदा । ह्यगिष्य (म ० ह्यो०) शुद्र जीरन, सफेर जीता। हधाग (स ॰ पु॰) महाक्याय वर्गमेर । यह वर्ग, जैल-थाम, बामका, धनार और खद्दा नीवू, गंसव कमैली यस्तु हृदयको दितकर मानी गई है। हचना ( स ० छी० ) प्रणय, ब्रेंस, सङ्गाव ! ह्याशु ( स ० पु॰ ) घ दमा । ह्या (स ० ग्री०) १ पृद्धि शामर बोपिथ । २ सल्लही पृश्, सल्हका पेष्ट । ३ नागवही, पान । ४ जीरक प्रश्न. जीरा । ५ शतपश्लीपुरव, यह प्रकारका गुलाव । ६ जटा मामी। ७ छोगी, वक्सा

हरू ज ( सं ० स्त्री॰ ) हृद्यकी पीडा, हृद्रोग । हृद्रोग ( सं ० पु॰ ) हृद्यपीड़ा, हृद्यका रीग ।

अत्यन्त उर्ण द्रश्यसंचन, अति गुरुपाक तथा कपाय और अत्यन्त तिक्तरसंमाजन, अत्यन्त परिश्रम, चक्ष्मर्थल में आञ्चात प्राप्ति, पहलेका खाया हुआ पदार्थ अच्छी तरह जीर्ण नहीं हाने पर भी पुनर्वार भेजन, अध्यशन, मलमूदका वेगधारण तथा अत्यन्त चिन्ता, इन सव कारणींसे हुद्रोग उत्पन्न होता है। सभी समय छातीमें दव होना और उसका घडधडाना, इस रोगका साधा-रण लक्षण है। पूर्वोक्त कारणांसे सभी देश दृषित है। कर हुद्यमें पहुंचते हैं जिससे रस दृषित है। जाता है। रसके दृषित होनेसे हुद्रयमें तरह तरहकी चेदना उत्पन्न होतो है, इसीसे इसका हुद्रोग कहने हैं। यह राग पांच प्रकारका ई—चातज, पित्तज, श्लेष्मज, तिद्रोपज और

इस रेगमें हृद्यमें तीव वेदना, सृद्दं चुमने-सी यातना, कण्ड ,वमनवेग, मुलसं कफलाव, शूल, हृद्यस्य रसका उद्दर्गारण, वंधदारदर्शन, अविच, दोनों चसुकी श्याव-वर्णता और खूजन, वे सब लक्षण दिलाई देते हैं। हृद्रोग-मं क्लान्तिवेध, देहको अवसन्नता, स्रम और शेष चे सब उपस्य होते हैं। यह रेग होने पर, बड़ी सावधानीसं चिकित्सा करनी होती है। नहीं तो इसमें मृत्यु होने-की संभावना है। विदेशपत और कृमिज हृद्रोग ही विशेष कष्टसाध्य है।

अर्जु नष्टक्षके छिळकेका चुर्ण घो, दूध अथवा गुडकी चामनोके साथ पान करनेसे हड़ोग शोध ही प्रश-मित होता है। हरें, बच, रास्ना, पोपळ, सींठ, कचूर ऑर पुष्करमूळ इनका चूर्ण समान भागमें छे कर उप-युक्त मालामें संवन करनेसे यह रोग दूर होता है।

जो वायुवधान हडोगी है उसे तेल और सँधा नमक के साथ दशमृलके कालें में फलका चूर्ण मिला कर उसी से घमन करावे। अचिरज्ञात हद्रोगमें लड्डान करना कर्चेट्य है। परन्तु वायुकी अधिक प्रवलता रहनेसे लड्डान न करे। इस रोगमे विरेचनको भी विधि है।

पैतिक हट्रोगमे गंभारीक फल और मुहेटी हो जलमे सिड कर उसमे मधु, चीनी और गुड़ डाल दे। थीछे उसमे मैनफलका चूर्ण मिला कर रोगीका वमन करावे। इसके वाद मधुर द्रष्यके साथ सिद्धवृत कपाय और पित्तक्वरीक सभी औषधोंका इसमें प्रयोग करना उचित है। इस रीगमें शोवल बलेप और विरेचन दिया जाता हैं।

कफज हद्रोगमें वच और नीमकी छालका काढ़ा पिला कर रोगोका वमन करावे। इसमें पिप्पल्यादि चृणिका प्रयोग किया जा सकता है। सान्निपतिक हृद्रोगमें पहले लहुन वताया है। इसमें तीनों दे।पोंके शान्तिकर श्राचारादि प्रदान तथा दे।विशेषमें प्रवलता, हीनता या मध्यावस्थाका विचार कर यथाविहित चिकित्सा करनी होती है। कुटका चूर्ण मधुके साथ चाटनेसे हृद्रोग दूर होता है। गेहुंका चूर्ण एक भाग, अर्जुं नकी छालका चूर्ण १ भाग, गुड़ २ भाग, इन्हें एक साथ मिलावे।पोले उसमे थाड़ा तिलतेल और घी तथा थाड़ा जल मिला कर पिलानेसे हृद्रोग आदि नाना प्रकारके रोगोकी शान्ति होती है।

कृतिज हुनेगमें पहले तीन दिन दही और तिल-पिएक मिला हुआ स्निष्ध मांसान्त मेाजन करा कर चातुर्जातादि द्वारा सुगन्धित किया हुआ से धव, जीरा, चीनी और अधिक विङ्क्षविणिष्ट विरेचक पान करावें। इसके वाद धान्याम्ल अनुपान करना कर्राध्य है। विडक्ष छुट चूर्णके साथ गोमूल पोनेसे सभी कृति गिर पडते हैं। अगन्तर विडक्षयुक्त यवान्न सेचन करना उचित है। हरीतकी ५०, सचललवण २ पल, इन दोनोके साथ घृतपाक कर सेचन करनेसे यह राग शीच दूर होता है। इसके सिवा श्वर पूर्वाचृत, वलाद्यघृत, अनु नघृत, कनु-भादि चूर्ण, कल्याणसुन्दरस्स, चिन्तामणिरस, हृदया-र्णवरस, विश्वेश्वरस्स आदि औपध इस रेगमें हितकर है। (भेषव्यरना० हृदोगावि०)

वृहच्छागल। चत्रुत मादि भी इस रागके लिये विशेष उपकारी हैं।

क्षत्र या अन्यान्य वायुवर्ह्णक द्रव्यभाजन, उपवास, परिश्रम, रातिज्ञागरण, कप्नि या आतपसेवन और मैथुन इस रेगमें विशेष अनिएजनक है। हृद्रोगवैरो (स'० पु०) अर्जुन वृक्ष। हद्दगदक ( म • पु॰ ) ह् तो यह्दका । जटर, आमाणय । हृद्वीध ( म ० पू० ) विशेषस्य नवगति, अच्छी तरह नान कार 1 हट्यण ( स ॰ पु॰ ) विद्वधिरेगा, हद्यमं घण । हन्मत्त्र (स०पु०) सन्त्रभेद्र। हम्मेह (म ० प्०) हर्यका मेह। हरूक्मी (स ० स्रो०) शहतुरुमी । हरुअस (म ० पू०) १ उपस्थित बमनको तरह अरबरेज । २ विकारीय । दिका देखी । हरणामक (स ० पु०) हरूराम । हालेख (स ० पु०) १ झान । २ तकी । ३ बाह्यसूख । ४ वासना । हरनेया (स खी॰) उत्सुहता, बाकुत्र हच्छा। हिष (स ० स्त्री०) १ हर्ग, बान इ। २ काति, चमक । ३ भूटा भादमी । इपित (म ० वि०) १ जिल्मृत । २ मोत । ३ महत । ४ हुएराम पुरुषित। ५ मणत। ६ वर्मित। ह्यो (स ० पु०) सम्नि और साम । हपोश ( स ० वी० ) विषयप्राहर चधुरादि इन्त्रिय। हपीरनाच (स०प०)विण्य। ह्योकेश (स • पु॰) १ विष्णु । महुरासायका कहता है, कि क्षेत्रम या परमात्मरूपमं ये इन्द्रियक अधिपति हैं या सभी इंद्रिया उनक बगर्स है, इस्रोसे उनका ह वीकेश नाम पढा है। २ श्राष्टण । ३ पुमका महीना। ४ इरिद्वारके पास पत्र तीर्थेग्यान । यह दिमालयकी यक यक क ची चाटी पर अवस्थित है। यह वैष्णवी का एक प्रधान पुण्यतीर्थ है। ष्ट्रयोकेश्वर (स०पु०) रूप्य, त्रिष्यु। ह्योयत् (स० जि०) हर्पयुक्त मसन्त। हपु (स ० ति० ) १ हर्षित हो वाका, प्रमा । २ भूछ बोलनवाला। (पु०)३ अन्ति। ४ सूटाः ५ चन्द्रमा । इष्ट (स ० वि०) १ यानन्दयुक्त हर्षित्। २ रीमाञ्चित, पुरुक्ति। ३ प्रहमितः। ४ विस्मितः। ५ प्रतिहतः। हण्पुष्ट ( स ० ति० ) माटा ताजा तमडा। हरमाश्स (स ० वि०) ह. एवित्त, प्रसरा। हररे।मन् ( स + ति+ ) रामाञ्चित, पूर्णकत ।

हुएपुर । स ० पु • ) हिरण्याक्ष दृत्यने नी पुनीमेंसे पर । हृष्टि (स ० स्त्री०) हृषि चिन् । १ प्रसन्तना, दर्ध । २ मान, गर्नसे प्रजा, श्वराता। हृष्टियानि (स ७ पु०) यक प्रकारका नपु सक, इन्टीक नप्रसा हुष्यका (स ० स्त्रो०) सङ्गीता एक सुर्द्धना जिसका म्बर ब्राम इस ब्रहार है--पर्धान सरेगम। घ निस्रेग। है (स • शन्य• ) सम्बोधनका शब्द, पुकारनेत्रं नाम होने क पहले कहा जानेवाला शहर । देव तो (हि ० स्त्रां०) देशावरी यह । हों हों (हि॰ पु॰) १ घारेस हम का शहर । २ हीनना स्वर पद गिडगिडावेश साजान। हुँगा (हि॰ पु॰) जुनै हुए रोनशी मिट्टी बराबर करनेशा पाटा मैहा। हे क्ट्रेयम-स्त्या ान प्रोक्त पेतिहासिक । इन्होंने ही अपने इतिहासमे मवसे पहले भारतवर्षका उल्लेख किया है। हैंक छ (दि० वि०) १ हुए पुष्ट, मजबूत । २ व्ययवह, उज्ञ । ३ तीलमें पूरा, जी यमनमं द्वता न ही । ४ प्रचल्ड प्रकर्म हकडी (हि० स्त्री०) १ उपना, श्रयसदयन । २ वला स्कार, जदरद्दनी I हेका (स० मा०) हिका, हिपका। हेंड ( दि ० पु० ) बाघा, पीडा । हेड ( स ॰ पु॰ ) ऊचा धफनर, प्रधान। हद्य पत्राटर ( बाव पुर ) १ यह स्थान या सुनाम जहा सैनाका प्रधान रहता हो। २ य॰ स्थान अहा काइ मुख्यतः रहता या कारीबार करता हो, सदा । ३ किसी सरकार या बश्चिकारका प्रधान स्थान। हृद्धिग (अ ० स्त्रो०) यह शब्द या यात्रय जा यिययक परिचयक लिपे किसी समाचार, जेल या प्रवधने अपर दिया जाय, शीपह । इडन ( म ० पु० ) क्रीध, गुम्मा । हेडम्ब--बङ्गालके यूपमा तमं भवस्थित पर देश । अभी यह कछाड नामस मग्रहर है। अविष्यत्रहायण्ड सीर देशायितिवृतिके मतानुसार यह स्थान श्रीश्ट्रक उत्तरन

सबस्थित है । रणचएडी देवीके मन्दिरणे लिये यह स्थान प्रसिद्ध है।

हेडस ( सं ० छी०) फोछ, गुरसा ! ( ऋक् श्वरधार्ड) हेडा ( हिं ० पु० ) मांस, गाएन ।

हेडाबुक्ष (स'० पु०) अध्वविकयकारी, घोड़ा वैचनेवाला । हेडी (हि'० खी०) चीपायो'का समृद जिसे वनजारे विकीके लिपे छे कर चलते हैं। (पु०) २ व्याध. शिकारी।

हिते (सं क्लोक) १ अस्त्र, हिंग्यार । २ स्ट्रिंकरण । ३ अग्निशिखा, आगकी लपट । ४ शियार । २ स्ट्रिंकरण । ३ अग्निशिखा, आगकी लपट । ४ शिया, चोटो । ५ तेज । ६ साधन । ७ वज्र, भाला । ८ धनुपकी टंकीर । ६ यन्त्र, जीजार । १० अंकुर, अंग्रुवा । (पु०) ११ प्रधम राज्ञस्य राजा जो मधुमास या चेत्रमें स्ट्रिंक रथ पर रहता है। यह प्रहेतिका भार्र और विद्युतकेशका पिता कहा गया है । १२ एक असुरका नाम ।

हैतिक ( सं 0 पु० ) है ति स्वार्थ कन्। हेति देखो । हितिमत् ( सं ० वि० ) ट्रेनियुक्त, अस्त्रविशिष्ट । हेतु ( सं ० पु० ) हि ( किममिनिजनियाभायाहिभ्यारच । उगा १।७३) इति तु । १ कारण, बीज, मूल । २ प्रयोजन । ३ न्यायके मतसे व्यापकज्ञापक, वह जिससे व्याप्य पदार्था हा छान होता है। नव्य न्यायमें हेनु, साध्य और पक्षकी हो विशेष शालाचना है । किसी विषयका अनुमान करने-में हेतुका प्रयोजन होता है, विना हेतुके कोई भी विषय प्रमाणित नहीं होता । 'पर्वना विह्नमान धूमात्' धूम-हेतु पर्वत वहिमान है, पर्वत पर धूम देव कर बहिका अनुमान होता है, अतएव पर्वानको चित्रमान् प्रमाणित करनेमे धूम हेतु द्वारा हो वह प्रमाणित होता है। जिस किसी विषयका अनुमान करना होना है, उसमें हेतुकी मावश्यकता हं। यह हेतु फिर सत् और असत्के भेदसे दे। प्रकारका है । सत् हेतुके द्वारा ही अनुमान होता है, जिस हेनु द्वारा अनुमान साधित होता है, उसे असत् हेतु फहने हैं।

हेतुका दूसरा नाम लिङ्ग है। क्योंकि, उससे साध्य लिङ्गित अर्थात् झात होता है। पक्षमें हेतु रहता है। उस हेतु हारा साध्यका अनुमान होता है। जिससे साध्यका अनुमान होता है उसका नाम पक्ष है। पर्नत पर चिहिका अनुमान होने के कारण पर्नत पक्ष है। सिद्धि अर्थान् साध्य निश्चयका अभाव पक्षना है। अनुमिति। के परेले पर्नत पर चिहिका निश्चय नहीं होता। इस लिये पर्नत पर पक्षना है। सिद्धि अर्थान् साध्य निश्चय रहने पर भी माधनकी इच्छा या अनुमितिको इच्छा है। नै-में अनुमिति है। सक्षनी है।

काह विषय प्रमाणित परतमें उसका हेतु दिललाना लावश्यक है। दिना हेतु दिललाये के हैं भी विषय प्रमाणित नहीं हाँता। यथार्थमें जो हेतु होगा, यह निःसन्देह रूप साध्य प्रमाणमें कुज्किटिका धूमकी तरह दिलाई देना है। लतप्य यह देफ्तेसे क्या समुद्रमें यहिन् का जनुमान होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। क्यों कि, कुल्किटका हेतुकी तरह प्रनीयमान होने पर भी यथार्थमें यह हेतु नहीं है। दुए हेतु या हेट्याभास है, इसलिये ऐसे हेतुरुएलमें साध्यका प्रमाण नहीं होगा।

( वैशेषिक और स्थापद० ) प्रमाण देखे। ।

चाकके विमानस्थानमें लिया है, कि प्रतिग्राक्षी उपलिय कारण ही हेतु हैं अर्थात् जिसके हारा प्रतिग्राकी
उपलिय होती हैं उसीको हेतु कहने हैं। साध्यनिर्देशका
नाम प्रतिग्रा है। यह हेतु चार प्रकारका है, प्रत्यक्ष,
अनुमान, पेतिहा बार उपमान। इन चारो हेतु हारा
जो उपलब्ध होता है उसे नस्य कहने हैं।

४ व्याकरणशास्त्रमें लिया है, 'पष्टी हेतुप्रयोगः' हेतु शब्दके प्रयोगमें पष्टी विश्वकि होती है। ५ तेजस धातु -विशेष ।

विशेष।

देतुक (सं० पु०) १ कारण। (ति०) २ कारणसंवंधी।

देतुक (सं० पु०) १ कारण। (ति०) २ कारणसंवंधी।

देतुमेद (सं० पु०) ह्योतियमें प्रद्युद्धका एक मेद।

देतुमान (दिं० वि०) १ जिसका कुछ देतु या कारण

दो। (पु०) २ वद जिसका कुछ कारण हो, कार्य।

देतुकपक (सं० क्ली०) कपक अलङ्कारविशेष। जहां

प्रकृत विषय अर्थात् वणैनीय विषयमें गाम्भीर्यादि होतु

द्वारा खारे।प होता है, वहा होतु कपक होगा।

हेतुवाद (सं० पु०) हेतीवादः। १ हेतुकथन, तकीविद्या।

हे तुवाद (सं॰ पु॰) हेतार्वादः । १ हेतुकथन, तर्कविद्या २ कुतर्व, नास्तिकता । हेतुयादिक (स० ति०) हेतुयादी। हेतुयादित (स० ति०) हेतु घदति यद णिनि । १ तार्णिक ।, इटीज क्सोगाठा । २ दुनर्गी, नास्त्रिक । हेतुयिया (स० छा । २ तक विया, हेतुशाज । हेतुशाज (स० छी । ) नर्षनाजा । हेतुहिड (स० पु०) पक बहुत बढ़ी सथा। हेतहिताञ्चाव (स० पु०) कार्णकारणभाव, कपण और कार्णका सथा।

हेतुहैतुमझ्तकाल (म ॰ पु॰) व्याकरणम विधाने भृत कोलका पक मेद। इसमं ऐसी दे। बाताका न होना स्चित होता है जिनमं दूसरो गहला पर निर्भर होता है। जैसे,—पिर तुम ध्यान लगा कर पढते ते। परीक्षामें अरूप उत्तीणं होते।

हेतूस्त्रेक्षा ( स ० स्त्री० ) उत्त्रेक्षाळङ्कार । जहा हतु द्वारा उत्त्रेक्ष होती है यहा यह बल्ह्यार होता है।

उत्प्रेदा देशो।

हेत्पमा (स० स्त्री०) उपमाळ्ट्वारियोशः। नहां हेत् द्वारा उपमा होती है, चहा यह अल्ट्वार हुआ करता है। हेत्य तर (स० ह्वी०) प्रष्टति हेतुमं याच्ययिकार हेत् क्यन। (चरक,वि० ८ म०)

हेट्यवहु नि (स ० स्त्री०) यह अपहु ति अन्हार जिसमें प्रजनके निपेत्रश कुछ कारण सी दिया जाय।

क चार वैधेषिक दर्शनमं हेत्याभासने तो प्रमासके कार्या है, अपनिद्ध, असन् और सन्दिष्य । जिस हेतूनी प्रसिद्ध नहीं है, उसका नाम नामसिद्ध है। देते हेतू पश्में या साध्यके अधिकरणमं नहीं रहना, उसका नाम असन् है। इसका दूसरा नाम विकट्स भी है। सप्योक्त साथ जिस हेनूनी व्यक्ति नदी है, साध्या मापके साथ दिस हेनूनी व्यक्ति नदी है, साध्या मापके साथ द्वारा है, बही हेनू विकट्स है। अथयय यह अपनिद्ध के अपनिप्तमान नहां रहता, वह उद्दूष्प पश्में पिद्यमान नहां रहता, वह इद्दूष्प पश्में पिद्यमान हां रहता, वह इद्दूष्प पश्में पिद्यमान ही रहते हैं। है हो हम्य धूमान् यहां पूम क्य हेनू इद्दूष्प पश्में पिद्यमान है, इसल्ये यह असन् है।

वियाणिटा ह्यु करके गोरासाधन करनेमें विया
णित्य हेतु सिन्ध्य या अनैहान्तिक है। वर्षोकि,
गोरामाध्य, वियाणिटा हेतु है। गोपशुके तिस प्रकार
नियाण हे महियादिक भी उसी प्रकार श्रद्ध हैं, अनव्य
नियाणित हेतु गोराक्य साध्यक अधिकरण गो पशुर्व है,
ससंस साध्यके साथ साथ्यक है। साध्यगोर्ट्यके अमान
का अधिकरण महियादिमें हैं, इस कारण माध्यमायक
साथ भी साथ्यक हैं। अन्त नियाणित्य हो वियाणित्य ससे हैं, व्यापाणित्य होतु अनैहानियक हैं। वियाणित्य ससे हेतु द्वारा गोष्टका नियवण
नहीं हो सकता, गोर्ट्या सम्देह मात्र हो सकता है, इस
कारण यह हेतु सन्धिय है। ये सन हेदनामास वैशे
पिक मन सिस्त हैं। इन सन हेतु द्वारा साध्यका नियवण
नहीं होता, इसमें ये सन हेतु द्वारा साध्यक्ष

चरक विमानस्थानक ८वे अध्यावमें भी हेरवा भासका विशेष विवरण लिखा है।

हेनकोशा—महादेन म स्रायता तिमागके कातगत पक विला । यह बाझा० १७ २० सि १८ ३१ उ० तथा देशा० १४ ४८ से १५ ४७ पू०के मध्य निस्तृत है। भूगरिमाण २८९० वर्गमोल है। इसके उत्तरमं श्रीम जिला, पूर्वामं स्रायता गद्दी, दक्षिणमें परापदी और विस्ति जिला तथा पविचममें शासका सोमा शैनमाला है। यह जिला परिचममें इरायतासे छेक्य एक विस्तृत सम भूमि है। मध्य और दक्षिण पूर्वामको छोड समूचा जिला पक वाधसे विराहका है। आराहान पर्वामाला ही इस जिलेका प्रधान शैल है। मायानक्षके परस इस गैलमालाकी अंचाई समुद्रकी तहसं ४००३ फुट हैं। इसका हालुवां भाग गहरा और घने जङ्गलसे दका है। इरावती नदी उत्तरसे दक्षिणकी और जिलेके वीचसे हो कर यह गई है।

इस जिलेंगें ५ शहर जोर २३४३ ब्राम लगते हैं। जनसंख्या ५ लाजकं करीव है। वमींकी संख्या सैंकडे पीछे ८७ हं। यहांकी प्रधान उपज धान है। जिले धर्म धभी ४ स्पेशल, २५ सिकेण्ड्री, ३०० ब्राइमरी और ५०० पिलमेण्ड्री स्कुल हैं। स्कूलके अलावा ५ अस्प-ठाल और १ चिकिटसालय है।

२ उक्त जिलेका एक प्रधान ग्रहर । यह अझा० १७ इह से तथा देगा० ६५ २० पू०के मध्य इरावतीके दाहिने किनारे अवस्थित हैं। जनसंख्या २५ हजारके लगभग है। १८७४ ई०में म्युनिस्पलिटी स्थापिन हुई है। यहां एक ऐंद्रलो वर्नाक्युलर स्कूल तथा अन्यान्य म्कूल है। स्कूलके अलावा एक म्युनिस्पिल अस्पताल है जिसमें २० रोगो रखे जाते हैं।

है जिसमें २० रोगो रखे जाते हैं।
हैम (स० क्लो०) हि-मन। १ सुवर्ण, सोना। २ मापक
परिमाण, पक्त मारोको तील। ३ स्टब्णवर्णाश्व, वादामी
र'गका घोडा। ४ बुद्धका पक्त नाम। ५ स्वर्णपिएड,
सोनेका टुकडा। ६ हिम, पाला। ७ ययातिव श्वा
रपद्रथके पुत्रका नाम। (विष्णु पु॰ ११८११) ८ बुधप्रह।
हैमक (सं॰ क्लो०) १ स्वर्ण, सोना। (ति०) २ सुवर्णयुक्त। ३ सुवर्णनिर्मित, सोनेका।
हैमकझा (सं॰ ति०) स्वर्णयुक्त कक्ष।
हैमकसल (सं॰ पु०) प्रवाल, म्ंगा।
हैमकमल (सं॰ पु०) १ श्विष। २ सूर्य।
हैमकर (सं॰ पु०) १ श्वर्णकार, सुनार।
हैमकर्नि (सं॰ पु०) सुवर्णकार, सुनार।
हैमकान्ति (सं० स्त्री०) १ दायहरिद्रा, वन-हलदी। २ आंवा
कलदी। ३ सुवर्णको कान्ति। (ति०) ४ स्वर्णद्वात,
सेनेके समान कान्तिवाला।

स्निक समान कान्तिवाला। हैन्कार (सं॰ पु॰) हेमकर्ता, खर्णकार, सुनार। हेमक्जिहक (सं॰ क्ली॰) नागकेशरपुष्प। हेमकूट (सं॰,पु॰) हिमालयके उत्तरका एक पर्हात।

यह किंपुरुपवर्ण और भारतवर्णकी मीमा पर स्थित है। इसकी लम्बाई नव्ये हजार योजन और चीडाई दो-हजार योजन है। (भागवत ५।१६ ४०) हेमक्रय (सं०प्०) जनपद्विशेष! वृहत्मंहिताके क्रमीविभागस्थलमें लिखा है, कि अग्निकाणमें का गल, कलिङ्ग, प्रमथ्या और हैमकृत्य आदि देश अङ्लेपादि तीन नक्षत्रमें अवस्थित हैं। ( इहत्से १४ अ० ) हेमक्र्ाप्ट (सं ० स्त्री०) स्वर्णकर्णणयोग्य ! (रस० चि० ३८०) हेमकेतभी (सं॰ स्त्री॰) खर्णकेतभी। हमकेली (सं०पु०) अग्नि, नाग। हमकेण ( स'० पु० ) शिव, महादेव। हेमशोरी (सं ० स्त्रो०) खणैशोरी, सोनाविस्ती। इसके मूलको ओक वहने हैं। हेमगन्धिनी ( स'० स्त्री० ) रेणुका नामक गन्ध दृब्य । हैमगर्भ ( सं० ति० ) १ जिसके वोचमें स्वर्ण हो । आद्य-श्राद्वमें तिलदानस्यलमें हेमगर्भ तिल दान करना होता है। (पु॰) २ उत्तर दिशाका एक पर्वत। हेमगर्भपे। हुर्ला ( सं ० स्त्री० ) यक्ष्मरागक्ती एक श्रीपद्य । होमगिरि (सं० पु०) १ सुमेरपर्गत। २ नैऋतकोण-स्थित देशभेद । (वृहत्सं ० १४।१६) हेमगुह (सं० पु०) असुरभेद। (भारत) होमगीर (सं० पु०) १ किहिरात वृक्ष। (वि०) ३ स्वर्ण-वत् गौरवर्णयुक्त । हेमगोर।ङ्ग ( सं ० ति० ) स्वर्ण तुत्व गौरवर्णाङ्गविशिष्ठ । हें मध्न (सं ० पु०) सीसा धातु। हें मध्नी (सं० स्त्री०) हरिद्रा, हलदी। हेमचन्द्र-१ दाक्षिणात्ववासी एक सुप्रसिद्ध पिडत । ये इमचन्द्राचार्य और हमाचार्य नामसे जनसाधारणमें परिचित थे। गुजरातके सुविरुपात चौलुक्यराज सिद्धराज और कुमारपालके मन्तित्व तथा राजनैतिक विषयमें भी धन्होंने विशेष पाण्डित्य दिखा -कर यश उपार्जन किया था।

दाक्षिणात्यके अर्द्धाप्टम ( अहमदावाद ) प्रदेशके अन्तर्गत धन्धुक नगरमें चांचिग नामक एक व्यवसायी रहते थे। उनकी स्त्रीका नाम पाहिनो था। पाहिनोने १०८६ ई०की कार्त्तिकी पूर्णिमाका एक पुत्र प्रसव किया। पुत्रका नाम चाङ्गोदेव रखा गया।

यानगर एक दिन राजा मिद्धराज हैमच प्रका से कर सेवानाध्यादनमं गये । यहा ना कर उन्होंने एक नये उपायमे लिड्डपूना की। मिद्धराजन राज्यकारणं देवच प्रकार का जीव कर 'सिद्ध हैनव प्र'नामक एक व्यक्तरणं उसके सुज और वृत्तिक राज्यकारणं राजा कर सेवा र विवाद कर प्रकार कर सेवा र सेवा र

का शिक्षा देनेक लिये 'दुव्याप्रयकाय नोमक एक प्रत्यकी रचना की थी ।

राजा कुमारपालने सिहासन पर पैठ बर प्रासद पण्डिन हेमचन्द्रपुरिका वहें सभानसे राजसमार्म आमन प्रदान किया था। स्वय राजा कुमारपालने उनसे दोक्षा लो थी। तमोसे राजधर्मक साथ उनका सम्बन्ध बढ गया और समो विषयोंने उन्होंन मजिक् प्रचानता लाम की।

जद इतच द्रक पाल्डिस्व पर राजा वृत्तास्वाल आहए हो रद थे सद पर दिन राजान पण्डितवरमं पूजा में पर महान् धर्मकोशि स्थापन करना चाहना हु, हरवा बतान, कि कीन बान करने मेरी पुण्यकीशि अक्षय होता ?' ऐसचर्द्रने बडे उद्दाहते जनाव दिवा गंगहराज ! सोमनाथ मन्दिरका जीगोंद्वार करना पर वहा काम है, आप उसना सम्यादा करके पुण्य और पण्ड दें।' इस मकार हमचरू शंजाके चित्त पर घीरे घीरे दलल जमान रुगे। मन्दिरना संस्कारकार्य समाप्त होन पर उपर्दे थें। इस मकार हमचरू शंजाके चित्त पर घीरे घीरे दलल जमान रुगे। मन्दिरना संस्कारकार्य समाप्त होन पर उपर्दी राजाको 'आहि सां अतमें दोशिन किया। गानतर समाप्त अत्यान्य प्राहण और राजपुरीहित है सा प्रणादित हो हेमाचार्यक अध्य प्रताहा उपाय सीचने छगे।

इस समय पक सुवाग उपस्थित हुआ। सामनाथ मन्दिरका पुनर्स स्कार होनेके बाद राजा उस देखने और देवमर्शिशो अभिपेश्विया पर्यवेक्षण करन खय मोमनाथ अनिका विचार करने एगे। प्राप्तणीती राजाका कीच वढानेक रिये भठमूठ उनसे कहा, 'हमाचार्य सामनाथ ज्ञानानहीं चादन हैं। यह स्तृत कर राजा अध्याक हो रहें। उन्होंने स्वय हैमाचार्यकी वहा जानेक लिये निम लग भेना। हेमच दन निवन्त्रण स्वोकार कर लियो. पर षहरा मेजा, कि वे स न्यासी हैं, पैदल चलना हो उनका क्रमीव्य है. राहमें गिनारका दर्शन करते हव वे शीव ही सामनाथ मन्दिरमें राजासे मिले गे। तदलसार राजा सामनाध गपे और कुछ दिन रहनेके बाद भी जब हैमा चार्ण नहीं अपि, तह ये उतका संवाद पानेक लिये बह्रे उरसुर होने लगे। इसी समय प्राक्षणे।से हिसोने शा पर उनका सृत्यु सावाद सुनाया। किसाने यह भी कहा, कि जैन छै।ग शिवपुता नहा करते, इसीलिय कें।इ

हीला लगा कर हैमाचार्थ यहां नहीं आये, कहों दूसरो जगह चले गये होंगे। इस प्रकार जब वे लेग हेमाचार्य-के विरुद्ध राजाके कान भर रहें थे, उसी समय हेमचन्द्र वहां पहुंच गये। उन्होंने देवमूर्तिक सामने लडे हो कर निम्नोक्त श्लोकसे भगवान्की प्रणाम किया—

"भवजीवाह्नु रजनना रागाद्याः त्त्रयमुपागता यस्य ।

हहा। वा विष्णु वा हरे। जिने। वा नमस्तस्मे ॥

यन तत्र समये यथा तथा ये।सि से।स्यभिष्या यया तथा ।

वीतदे।पम्रुषः स चेह्नवानेक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥"

राजा कुमारपाल हेमचन्द्रको इस प्रकार महेश्वरकी आराधना करते देल मुग्ध हो रहें। उनकी प्रार्थनां के अनुसार राजाने राजधासादमंको हिन्दू देवमूर्त्तियों के मध्य शान्तिनाथ तीर्धाङ्करकी प्रतिमूर्त्ति प्रतिष्ठिन की। राजा-का चित्त हे मचन्द्रके प्रति धीरे धीरे आकृष्ट हो रहा था। अन्तमें उन्हों के उपदेश और प्रार्थनानुसार राजाने सवें। फे सामने प्रकारय भावमें जैनधर्मकी दीक्षा प्रहण की।

शतन्तर राजाने फरमान निकाला, कि उनके राज्यमें केंाई भी जीव-हिंसा नहीं कर सकता। जो इस प्रकार अवैधभावमें पशुहिंसा करेंगे उन्हें राजदएड मिलेगा। शनहिलवाड़के एक वनिषेने एक यूक (चीलर)कें। मारा था, इस कारण उसकी अतुल धनसम्पत्ति ले कर राजाने युका-विद्वारकी प्रतिष्ठा की थी। यथार्थमें इसी समय गुर्जारप्रदेशमें ब्राह्मण्यधर्मका विलोप हुआ और जैनधर्मकी प्रधानता स्थापित हुई।

कुमारपालके राज्यकालमें हो मचन्द्रने संस्कृत और प्राक्ठतमें कुछ प्रसिद्ध प्र'थ लिखे। उनमेंसे अध्यातमापनिपद्ध या येगम्सूल, लिपिश्रलाकापुरुपचरिल, परिशिष्टपर्जा, प्राक्ठतगण्दानुशासन, दुन्धाश्रव (देयागराय), छन्दोनुशासन, लिङ्गानुशासन, देशो नाममाला और अलङ्कारचूड़ामणि प्रधान हैं। ११७२ ई०का ८४ वर्षकी उमरमें हो मचन्द्रका तिराभाव हुआ। उनका देह-संस्कार हो जाने पर कुमारपालने गुरुदेवके प्रति अत्यन्त मिक्का दिएला कर उस चिताभस्मको कपालमें लगाया। पीछे राजाके अनुचर और अन्यान्य लोग वहां आ कर चिता भस्म लेने लगे। देखते देखते उस जगह एक वड़ां सा गड्डां वन गया। उसका नाम 'होम खाद' रखा गया।

इन्हों ने जो अभिधान प्रणयन किया है, वह भी हेम-चन्द्र नामसे प्रसिद्ध है।

हेमचन्द्र वन्द्योपाध्याय-प्यस प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व गाली कि वि । १२४५ चङ्गान्द्रकी ६ठी वैशाखके। हुगली जिलेके गुलिटा प्राममें इनका अन्म हुआ था। पिता कैलासच दके पुलके पढ़ाने लिखानेकी ओर उतना ध्यान नहीं था।

हम वर्ष वीतने पर मामा इन्हें कलकत्तेके खिदिरपुरमें ले आये और हिन्दूकालेजमें भत्तीं करा दिया। हेमचन्द्रने हिन्दूकालेजमें जिनियर परीक्षा दे कर वृत्ति पाई.। १८५८ -ई०में इन्होंने सिनियर और एफ० प० तथा १८६२ ई०में वी० पल० परीक्षा पास की। इसके बाद वे हवड़ा और श्रीरामपुरमें मुन्शफके पद पर नियुक्त हुंप । इसी समय इनके पिताका देहान्त हुआ। कुछ दिन पोछे वे कल-कत्ता सवानीपुरमें विवाह कर खिदिरपुरमें चिरस्थायी भावसं रहने लगे।

मुनश्यका काम शुक्त करनेके एक मास वाद गव-में एटने इन्हें दूर देशांन्तर जानेका हुकुम,दिया। परन्तु स्नेहमयो मातामहीने इन्हें दूर देश जानेसे रोका:। अतः मुन्श्यकं कामसे इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तभोसे स्वाधीनचेता होमचन्द्रने वकालती एकडी।

कुछ समय वांद ये 'गवमे एट सिनियर 'एडीडर'के पद पर चुने गये। इसी समयसे इनके कवित्वका विकाश आरम्भ हुआ है।

१८६१ ई०की हिन्दू कालेजमें पढ़ते ही समय होम-चन्द्रकी प्रवृत्ति किवता लिखनेकी लोर कुकी थी। वह प्रतिमा दिन पर दिन बढ़तो चली गई। इसके कुछ समय बाद हो उनकी 'चिन्तातरिङ्गणी' प्रकाशित हुई। इसकी भाषा सरल और प्राञ्जल तथा शान्तिरसपूर्ण थी। यह पुस्तक विश्वविद्यालयकी प्रथम परीक्षाकी पाष्ट्रक्रपमें निर्वाचित हुई। १८७२ ई०मे इनकी कवित्व-प्रतिभाकी ज्योति 'भारतसङ्गीत' में खूब चमक उठी थी। १२७२ बङ्गाब्दकी २१वीं चैशाख-को इनका द्वितीय प्रस्थ 'चीर-वाहुकाव्य' प्रकाशित हुआ। इसके कुछ समय बाद ही कवितावलीका विकाश हुआ। इस कवितावलीमें इनके भारतसङ्गीत फिरसे छापे गये। अनग्तर 'काणाकानन' 'छायामधी', 'द्रशमहाविद्या' आदिका मचार हुआ । इसके बाद हो इनको काव्य कलाका की छिस्तम्म और यङ्गसाहित्यमण्डारका उड्डचल्टरत 'मृतसदार' मुद्रित हुआ। कही कही चत्रसहारका किल्यविकाण महित्य किय मधुस्तक मैचनाइवका उक्तिस श्रेष्ठ है। 'विचिविकाण' किय वस्की अन्तिम की छोई है। 'विचिविकाण' में इस्की अन्तिम की छोई है। यह अभ्यावस्थाम कार्यायाम मं इस्ते समय खिला गया था।



हेमचन्द्र बन्द्योपाच्याय ।

उपाजित धनका मधेच्छव्यवहार करके बुदापेमें रुद्धें मारी अर्थक्ष हुआ था। इस समय देव विकासतासे ये अर्थ हो गये, इस कारण कविका वातम जीवन वहा हो कि स्वारण कविका वातम जीवन वहा हो करवा है जिस्सी विकास समय वहा करवे कमाये, उ हो की आज गयमेँ वहा हो है देश वहा करवे कमाये, उ हो की आज गयमेँ वहा हो है देश वहा करवे हो हो है है है है है सहमास भी इनका देहान्त हुआ।

हेपचुण ( स ० पछी॰ ) से।नेकी तुक्ती । हेपज ( स ० पु॰ ) यह, रागा । हेपजीयन्ती ( स ० स्त्री॰ ) पीन जोयन्ती, खर्णजीय नो ।

Vol XXV 35

हेमज्याल (स • प • ) हेमपर्णा ज्याला यस्य । अग्नि. आग। (शब्दमान्ना) हेमज्ञालाल्ड्र १ (स०पु०) बीधिसस्यमेद । हेमतब ( स ॰ ९०) धुस्तृर, घतृरा। हैमतार (स • क्लो•) तत्व सुतिया। हैवतारक (स ० ति०) तच्छ, नीच। हेमताल (स ॰ प॰) जनपद्वियोग । यहत्स हितानं लिखा है, कि यह जनपद उत्तरको और २४, २५ और २६ मक्षत्रमं अपस्थित है। ( बृहत्ए० १४।२८) हेमत्ला (स ० स्त्री०) तीलमें किसीके बरावर सीनैका दान, सो दिन तुलादान । देमदत्ता (स ० स्त्री०) अप्तराभेद । (इरिव रा) हेमदीनार (स ॰ पु॰ ) म्वर्णमुद्रा, अग्ररको । हेमदुग्ध (स ०) उड्डम्बर वृक्ष, यहहूमर, गुलर। हेबद्राधक (स • पु॰ ) १ अहुश्वर वृथ्, गुल्स्का पेड । ( ति॰ ) २ पीत वर्ण झोरयुक्त, जिसमें पीना दुध हो। हेनदृष्या ( स ० स्त्री० ) स्वर्णश्लीरा । हेमद्वित् (स ० पु०) यज्ञीह्वसर यक्ष गुलरका पेद्र। हेमद्राची (स ० छा०) खर्णशीरी । हेमधन्या (स ० प०) ग्यारह्ये मञ्जे एक पुलका नाम ।

वीजा। हेमन (स ० वजी०) १ स्वर्ण, सेता। (रद्ध० १११०) २ शुस्त्र, प्रतृग। ३ क्षेत्रर। ४ हिम, पाला। (दु०) ५ सुचन्रद।

हेबचान्यक (स ० पु०) १ तीन रची ही तील। २ तिलका

हेमनाचरस (स ॰ पु॰) प्रमेद और बहुमूनरागरी एक उत्हर जीपच। (भेवन्यस्ता॰ बोमरोगावि॰) देमनामि (स ॰ पु॰) स्वर्णनामि, यद रथ तिसका धूरा स्रोनेश हो।

हेमनेत्र (स ॰ पु॰) थश्च । ( मात समाप॰) हेमन्त (स ॰ पु॰ नो॰) ऋतुचियेप, वगहन बीर पूमके महीने । पर्याप—हेमन, उप्पासह इरद्गत, दिमागम ।

हेमान ऋतु मिनाच खीर शोतल है। इस समय प्रायः सभी द्रव्य मञुरमावापम तथा प्राणिवेका जङ राचन प्रदीत रहना है। इस ऋतुमें विकला उपश्रम तथा वायु और कफ कुपित होता है। शतपव इस ऋतुमें ऐसी चस्तुका खाना उत्तित हैं जे। वायु और कफका रोक सके।

इस ऋतुमें एक पहरके भीतर भाजन, अग्छ द्रव्य, मधुर द्रव्य, लवण रसयुक्त द्रव्यमाजन, तैलादि अस्यद्ग, रींद्र-सेवन, धायाम, गाधूम, इक्षु विकृति, शास्तिण्डुल, मापकलाय, मांस, पिष्टान, नये चावलका भात, तिल, मृगनासि, गुरगुल, कुंकुम, अगुरु, शौचादि कियामें उष्ण जल, हिनम्ध द्रन्य, स्त्रीस'सर्ग तथा गुरु और उष्ण अर्थात् परामादि निर्भित वसा, ये सव द्रव्य हितकर हैं। (भावप्र०) हैमन्त कालमें जो जाड़े से वचनेके लिये अिनदान करते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। हेमन्तनाध (सं० पु०) कपित्थ, केथ। हेमपर्शत (सं॰ पु॰) १ सुमेर पर्वत । (इलायुघ) २ दान-के लिये सोनेकी राशि। हेमपिडुल (सं ० ति०) म्वर्णाम् पिडुलवर्णयुक्त । हेमपुष्कर ( सं ० क्ली० ) हेमपुब, हेमकमल। हेमपुष्प (सं० क्वी०) १ अशोकपुष्प। २ जवापुष्प। ३ अशोक । ४ नागकेशर । ५ अमलतास, गिरमाला । ६ चम्पक, चंपा। हैमपुष्पक (सं०पु०) १ चम्पक वृक्ष, चंपेका पेड़। २ लेाघ्र, लेाघ । हैमपुष्पिका (स'० स्त्री०) १ स्वर्णयूथिका, सानजुही। २ गुडहर। हेमपुष्पी (ए ० स्त्री०) १ मिल्लिष्टा, मजीठ । २ स्वर्णजीवनी । ३ इन्द्रवारणी, ग्वास ककड़ी । ४ स्वणु ली, अमलतास । ५ मुपली, मूसली कंद। ६ कएटकारी, भटकटैया। हेमप्रभ ( सं ० ति० ) सुवर्ण सदूश प्रभाविशिए। हेमप्रभ स्रि-एक विख्यात जैन ज्यातिविद्, देवेन्द्रस्रि के शिष्य । इन्होंने वैठीषयप्रकाश और लग्नशास्त प्रणयन किये। हेमप्रभा ( सं ० स्त्री० ) विद्याधरी। हैमफला (सं ् स्त्री॰) स्त्रणंकदली, एक प्रकारका बेला। हेममय (स० ति०) १ हेमस्वरूप। २ सुवर्णमय । ३ सुवर्ण निर्मित ।

हैं माला ( सं ० स्त्री० ) १ यमपत्ती । २ सं निकी माला । ३ स्वर्णस्नन्, सोनेका हार। हेममालिन् ( सं ० पु०) १ सूर्य। २ एक राक्षस जो खरका सेनापति था। (रामायण ३।४०।२०) (ति०) ३ सुवर्ण-मालाविशिष्ट, सुवर्णहारयुक्त। हैममित ( सं ० क्वी० ) स्फटिकारी, फिटकरी। हेमयूथिका (सं ॰ स्तो ॰) स्वर्णयूगिका, सानजुदी। हेमरागिणो ( स'० स्त्रो० ) हरिद्रा, इसदी। हैमरेणु ( सं ७ पु० स्ती० ) स्वर्णरेणु, सोनेकी धूल । हेमल (सं॰ पु॰) १ एवर्णकार, सोनार। २ क्रकलास, गिरगिट। ३ प्रस्तरमेद, कसौटी । ४ मधूरनिष्पाच। हेमलता (सं० स्तो०) १ स्वर्णजीवन्ती । २ सोमलता। ३ ब्राह्मीशाक । हैमलस्व ( सं ० पु० ) पष्टिसं वत्सरिवशेष । वृहस्पतिकी गतिके अनुसार सप्तम पितृयुगके प्रथमवर्षका नाम हेमलस्य है। यह वर्ण अशुम है। इस वर्णमें ईतिभय और अत्यन्त चारिवर्णण होता है। (बृहत्स o ८।३६-४०) हेमवत् ( सं ० ति० ) हेमविशिष्ट, सुवर्णे युक्त । हेमवतो (सं॰ स्त्री॰ ) १ खण जीवरती। २ वचा। स्वण<sup>8</sup>क्षीरिणी। हेमवण<sup>९</sup> (सं० पु०)१ गरुड़के पुता २ बुद्धमेद। ( ति॰ ) ३ सुवर्ण सदूश वर्णविशिष्ट, सुनहरा। हेमवर्णवती (सं० स्त्री०) दारुहरिद्रा। हेमवल ( सं ॰ घली॰ ) मौक्तिक, मोती । हेमबह्वी (सं ० स्त्री०) स्वर्णजोवन्तो, पीली जोवन्ती । हेमन्याकरण ( स'० क्लो०) हैनाचार्य हेमचंद्ररचित एक व्याकरण। हेमचन्द्र देखो। हेमशङ्ख (सं ० पु०) विष्णु। हेमशिखा ( सं ० स्त्री० ) स्वर्णक्षोरी, भरभाँड । हेमशीत ( सं ० क्ली० ) स्वर्णशीरी, मरमाँड । हेमशङ्क ( सं० पु० ) विष्णु । हैमसागर ( सं ॰ पु॰ ) प्रज्ञावके पहाड़ोंने आपे आप उगने-वाला पक पौधा। यह वगीचोंमें लगाया जाता है। इसे 'जख्म हयात' भी कहते हैं। हेमसार (सं व मली०) तुत्थ, तृतिया।

हेमसावर्णि ( स ॰ पु॰ ) मजुमेद । हेमसि इ ( स ॰ पु॰ ) स्वर्णसि हासन मोनेका तस्त्र । हेमसिह—मविष्यसस्यउवर्णित यद्दांमानके यक राजा । हेमसुता ( स ॰ स्ति॰ ) पार्णती, युगो । हेमसुतर ( स ॰ पु॰ ) हेमस्वद्रेय । हेमसुति ( स ॰ पु॰ ) हेमस्वद्र, अमिघानचि तामणिक

हेनह समाणि—पद जैन परिवत, रत्नयेत्ररक दिग्य । इन्होने १४५८ ६०में उद्यवनगरचिन आरम्मिनिदक ऊपर सुची अप्रहारवार्षित नोमक रोका स्थिते हैं।

हेतहिस्तरप (स ॰ पु॰) महादानिषयेप । हसमें सेति का हाथो और रथ बना कर दान करना होता है। यह दान महापुण्यतनक हैं। हेनाद्रिके दानवर्ण्ड और मत्स्यपुराणके २८२वे अध्यायमं इसका विधेप विचरण लिखा है।

हेमा (स ० छ्रा॰) १ अत्सरामेद। रामायणक किश्विण्या काएड ५१वे अध्यायमें इस अध्मराका विवरण लिखा है। २ मुख्या, मजीड। ३ स्वणजीव ती।

हेसाङ्ग (स ० पु०) १ गघड । २ सिद्धः ३ सुमेघ। ४ ब्रह्मा १ सम्बन्धः वृक्षा ६ विष्णु । ७ सुर्गणस्य इतिरः । (त्रि०) ८ सुर्वामय ब्रतिरयुक्तः ।

हेर्नाहुर (म ० पु०) १ यसुरेवकं पक पुत्रका नाम। (भागवत शुश्राष्ट्र) २ क्लिङ्ग देशके एक राजाका नाम। ३ पह जो सोनेका विज्ञायट पदने हो। हेर्माचल (स ० पु०) सुमेर पर्यंत।

हे माडपरत—वृश्चिणारय के यक्त मसिद्ध महायुरुष । क्य क्स समय ये विद्यान थे, उसका के हैं ठीक प्रमाण महीं मिलना, परस्तु बाज भी उनका के लिक्स्लाय दाखि णारयों कई जगह टूटो कूटो हालतमें यहा दंख पहता है। उनक परन बीर बहु व्ययमें जो सब परया के मन्दिर बीर सोडी रूगे हुए तालाव बारि गये थे, यं दाह्मिणारयम मुसन्नाम कम्युद्व पे पहले के हैं। उन सब मन्दिरोंकी जिलालियों करोब १२-४० हरू ममकारू-वर्षी करह अ कित रहुषें मालूम होता है, कि उस्त महायुद्य उस समय जियमान थे।

> -दाञ्चिणात्यमें इस बातका प्रसिद्धि दी, कि हापरयुगर्म

हे माडवन्त नामक वक प्रसिद्ध नायुर्वे दिविष् रहते थे।
उ होंने रूकावित रावणके भाइ विभीवनका रेगमुक्त कर
वड़ा नाम क्याया था। उ होंने हो उक्त रासुमराजसे हुए उ मयित्राय जाननवाले स्थानिक लिये प्रार्थना की थो।
रासुसरान दिमीयणो उनकी प्रार्थना यूरी की। थो।
हे साइयरतेन उन जिल्यिमक हारा दक्षिण भारनमें बहुत
से मन्दिर और सिशान रूगे हुए कुए बरावाये। उन
मन्दिरे। वा क्योकी ग थाइमें किसी प्रकारका मसाला नहीं रुगाया गया है। इतिहास और स्थितक्रासें वे राव

पैतिहासिक्युगर्न एक दूसरे हे माहपन्तका शम्यदव हुआ। यह पुरु विख्यान लेखक, मन्त्रितमाना शीर देवगिरिक वादयप्रजीय रामा रामचन्द्र देवके (१२७१ १३०८ ई० ) प्रयान माली थे। बहुनेरे इस हो साहपन्त-के। राजमाती हैमादिका नामा तर वतलाते हैं। हैमादि सर्वशास्त्रवित महापरिद्वत सीर घमशील थे। उनके लिये जनसाधारणको मनाइके निये तालाव राजवाना शीर घर्मके लिये मिदिर बनजाना बाद भी असरमान नहीं है। जो हो, हेमाइयातको कोर्त्तियास सरकीण शिलालिपिमें जा सब अब्द सोदित देगे जाने हैं उनसे व्यवसान दिया जाता है. कि ये सभी महत्मतस्यी और वमून शक्तिशाली महामालो हेमादिके हो समयमे बारस्य हव हैं। वे रामचन्द्रके परवत्तीं योदवराजके शासन कालमें भी ( १२६० १३१८ ई० ) राजामत्याव पर प्रति प्रिन थे। अतपन ग्रिट्गालिपिक प्रमाणसे यहि हेमादि सीर हेबाइप तके। यह व्यक्ति माना जाय, हा केई शायकि नहा । दाक्षिणारयमूनके उत्तर दिना मसाले बादिके मेलसे परवरके जा सब महान और प्रस्तिरादि प्राचीन हिन्दुप्रधानताके समय बनाये गये थे, वे सभी हैवाड परतको कोर्सि माने जाने हैं। क्लाड़ी प्रापाप्रचलित दामागर्मे हेवाइएन जननाचार्य नामसे परिचित्र हो। उस देगमं मुसलमानाये पहले जिन सब हिन्दस्थापत्यके निदर्शन विद्यमान् ई बड़ी जलनाचाराशी कोशि समस्ते जाते हैं। हेमादि देगी।

हेमाएड ( स ० वरो० ) पुत्रणाएड, सुनद्दरा क्ष छा । हेमाद्रि ( स ० वु० ) १ सुमेरुपर्शन । २ एह ब्रसाधारण पण्डित । ये देविगिरिके याद्यवंशीय राजा जैवपालकं पुत महादेव (१२६०-१२७१ ई०) के साश्रयमें प्रतिपालित हुए थे। पीछे इन्होंने अपने शिक्षागुणसे तथा राज्येश्वर महा देवकी अञ्चक्तमपासे श्रीकरणाधिपका (Chief Secretory) पद पाया था । धीरे धीरे वे उक्त राजाके प्रधान मन्ती हो गये। ये वत्सगीलीय ब्राह्मण कामदेवके पुत्र थे। इनके पितामहका नाम वास्तुदेव शीर प्रपितामहका नाम वामन था।

१२७१ ई०में महादेवके स्वर्गवासी होते पर उनके लड़के सामनको राज्यस्युत कर राजा छण्णके पुत राम चन्द्रने देवगिरिका सिंहासन अपनाया। रामचन्द्रके राज्यकालमें भी (१२७१-१३०६ ई०) हेमोद्रिने पूर्वधत् पद-मर्यादाको अक्षणण रख राज-कार्य चलाया था।

राजनीतिक नाना विषयों में उलभे रहने पर भी ये देश बीर समाजकी भलाईके लिये कुछ प्रंथ लिख कर प्रत्येक हिन्दुके निकट धन्यवादाह हो गये हैं। उनके रचित प्रधों में चतुर्वर्गचिंतामणि सर्वश्रेष्ठ है और उसे समृतिसागरका सारोद्धार फहने भी कोई अत्युक्ति नहीं। पेसा विराट स्मृतिसार संस्कृत साहित्यमे वहुत कम है। उक्त प्र'धका परिशेषखण्ड ।ही व्यवस्थाशास्त्रका सार-सङ्कत है। इस अ'शसे कालनिर्णय, कालनिर्णय-संक्षेप, तिथिनिर्णय, दानवाषपावली, पर्जान्यप्रयोग, प्रतिष्ठा और लक्षणसमुचय नामक कुछ खंड पुस्तिका भी मिलती है। उनके व्रतखएडके अन्तर्गत शान्ति, पौष्टिक और हैमाद्रि-निव'ध (हेमाडीय) नामक दीधिति भो जनसाधारणमें विशेष परिचित है। दाक्षिणात्यके हिन्दूमाल ही उन सव प्रथाके निर्दिए तत्त्ववाषयानुसार जीवनयाला निर्वाह करते हैं।

हेमाद्रि रिवत 'आयुवे द-रसायन' वाग् भट महात्मा कृत अष्टाङ्गहृद्धयजी एक टोका तथा उनकी कैवट्यदीपिका वापदेव-विरिचत मुक्ताफलकी टोका है। शिपाक प्र'धमें इन्होंने चैंडणवधर्मके सारसत्यकी व्याख्या की है। मुक्ता-फलकार वापदेव ही सुप्रसिद्ध मुख्योधव्याकरणके रच-यिता थे। हेमाद्रि इन वापदेवके भी प्रतिपालक माने जाते हैं।

ऊपर कहें गये प्र'धोको छोड़ हेमाद्रि-विरचित दे।

राज प्रशन्ति भी मिलती है। इनमें उन्होंने अपनी कविता ऑर ऐतिहासिकनाका यथेष्ट परिचय दिया है। इस उन प्रशस्तियोरी देवगिरिके यादवराज्ञवंशके और भी कितने राजाओंके नाम पाने हैं। हेमाद्रिका ( सं ० स्त्री० ) स्वर्णशीरी, भरभाँड । हेभाद्रिजरण ( सं ० पू॰ ) स्वर्णक्षीरो । सर्पाद्मीरा देखी । हेमाभ (सं ० नि०) सुवर्णके सद्रग याभाविभिए। हैमाख्त (सं ० हो०) हेमपम, सुवर्णपम। हेमाम्भोज ( सं ० छो० ) सुवर्णपदा। हेमाल ( स'o पु० ) एक राग जा दीवशका पुत्र कहा जाता ŔI हेमावनी-फायेरी नदीकी एक उपनदी । यह कटूर जिलेमें जावलीसे निकल कर हरसन जिलेमें वह गई है और प्रीया १२० मोलका रास्ता ने करनेके बाद निष्कुरके पास कावेरोसे मिली है । सक्तलेगपुरमें हेमावतीके जपर पक लोहेका पुल है। हेमाह (सं ० पु० ) १ वनचम्पक, वनचंपा। २ धुस्तृर, धत्रा । हेमाहा (सं ० खो०) १ स्वर्णजीवन्तो, पीलो जोवन्तो । २ स्वर्णक्षीरी। ३ स्वर्णवस्पनः। हैमियानो (फा० ख़ो०) रुपया पैसा रखनेकी जालीदार लक्षी थैली जो कमरमे बांधी जातो है। हेम्नन् (सं० पु०) बुधग्रह । हेम्ना (सं ० स्ती०) संकीर्ण रागका एक भेद। हेभ्यावत् (सं ० ति०) सुवर्णनिर्भित कश्यायुक्त । हेय (स' वि वि ) हा ( अची यत् । पा श्राह्ड ) इति यत् (ईत्वति । पा ६। ४। ६५५) इति स्रात ईत्। १ त्याज्य, छोडने योग्य । सांख्यदर्शनमे हेय, हान, हेयहेनु और हानापाय पे चार विषय प्रतिपादित हुए है। आध्यात्मिक, आधि-भौतिक और वाधिदैविक ये तीन प्रकारके दुःख हैव अर्घात् छोड्ने लायक हैं । प्रहाति-पुरुषके संयोग होरा अविवेक हो हेयहेतु है। जब तक अविवेक रहता है, तब

तक दुःख रहेगा। सांख्यदरीन शब्द देखे।।

हे्बर ( डेभिड )-एक उदार-हृदय अङ्गरेज । इन्होंने

बङ्गालमें भा कर सशिक्षित वङ्गवासीका अडुरेजी शिक्षा

दतेमं बडा प्रयत्न किया था । राहो के व्यथक परिश्रम से कलकत्ता महानगरीमें हिन्दूकालेज स्थापित हुआ जिससे बहुत्तरमं बहुरेनी जिल्ला फील गर्। आज भीजे सिक्षे मी कालेक्के मैदानमें देशिख हेयरकी प्रति मूर्ति विद्यमान है । उक्त कालेक्से सदा हुआ हेयर स्कृत उद्दों के सम्मानार्य स्थापित हुआ है।

वद्गदेशो। हेर(स० दि०) दिस्ता १ सुरुटमेद विसेट। २ हरिद्रा, इट्दी। ३ आसुरीमाया।

हेरक (स ० पु०) १ चर दून । २ निप्रानुबरमेर । हेरनाफेरना (हि० फि०) १ स्परका उपर करना । २ परिवर्णन करना, धरल बदल करना ।

हेरफेर (हिं॰ पु॰) १ चऊर, घुमात्र। २ वचनको पमना, बातको साद्यदर। ३ सद् रु वदल, उलर-पल्ट। ४ क्टिन्युक्ति, दात्र पेत्र । ५ वस्तर फर्मं।

हरम्ब ( स० ९० ) १ गणेश । २ महिष, माँमा । ३ घोरोद्धत नायक । ४ शुद्धविदोय । प्याय—हेयक, सक्तसम्बर, देन, पञ्चकपारम, निशुम्मो, श्रान्तिसर, ध्या टीक । ५ तालसारमं हेरम्याणेशके पुतायल स्रीर मम्ल स्नाहिक। यिथेप जित्तरण लिखा है। ध्यान इस प्रकार है—

"मुकाहाबानगिक्टुन्दमस्याब्ट्यमिल्यनेशान्त्रतै नागान्त्रौद्देशियास्य चहित्रस्य इस्म्यमर्धमम् । दन्तं दानममोतिमोदकरदान् दङ्कृतिरोडहात्मिकाः । माजा बुस्तरमञ्जूषा विधित्तर्वयोगिर्द्रथान् मने ॥"

हैरहरङ (स॰ पु॰) अनयद्विशेष । (भारत स्थान॰) हैरह्यजननी (स॰ रते॰) हुगी । हैरह्यसेन (स॰ पु॰) गृद्धयेथ गामक वैधःह झग्यहार । हैरह्यहृट (स॰ पु॰) दुलिणदेग्धं सपहिध्यत एक नगर । हैरह्य (हि॰ प॰) तलाता, खान ।

ह्र(या (ह ० पुढ) तजाय, स्थात । हराना (हि ० कि ० ) इट्डागा, तलाज कराना । हिराना (हि ० कि ० ) १ से। जाना, ल जाने पया होना । २ असाय हो जाना न रह जाना । ३ नष्ट हो जागा अध्यता होना । ४ फोडा पड़ जाना, सद पढ जाना । ५ आस-विन्सृत होना भयनो सुघ-युष भूल्या, होते होना । हेराफेरी (दि ० छो०) १ हॅरफेर, बदल बदल। २ यहा को चीन यहा होता, इयरका उघर होता या करता। हेरिक (स ० यु०) गुप्तवर, जेद लेनेयाना दृत। हेरियाना (दि ० कि०) ब्रहाझके बगले पार्लाकी रस्सिया तात कर बायना, हेरिया मारना।

हेदक (स ० पु०) दि उक्त घट्च । १ बुद्धमेर । २ महा बालगण । ३ शिवलिङ्गविरोप । ४ गणेश ।

हेल (हि॰ पु॰) १ घनिष्ठना, मेल्लोन । यह शाद अबेले मही साता मेलके साथ जाता है । २ कीचड गेावर आदि। ३ गेावरका सेद। ४ मैला, मलीन। ५ पृणा, चिन।

हेनची (स॰ स्त्री॰) हिनमै।निका, हेनच नामका साम।

हेळन (स ॰ पु॰) १ अपेटिया, अवझा परना, परधा न करना। २ अपराध, कमूर। ३ कोडा करना, केळि करना। ४ अवनिति नमन।

हर्जना (डि० कि॰) १ कोडा करना, वेलि करना। २ विनोद करना, इ.सी टहा करना। ३ खेल समध्यना, परवान करना। ४ तुच्छ समध्यना, अरहा करना। ५ ध्यान न देना, परवान करना। ६ प्रदेश करना, पैटना। ७ तेवना।

हेरमेल (हि॰पु॰)१ मिछने सुलने, बाने साने बैटने बाहिका सम्बन्धः मिलता । २ सहु, साप। ३ परिचयः।

हेल्या (स ० त्रि०) १ मैं ७ ही खेलमं। २ सहतमें 1

चड़ाई। ३ टेलनेकी किया या भाव। ४ मैला साफ फरनेवाला, गलीज उठानेवाला। ५ उनना वेम्फ जितना एक बार टेक्सरे या नाय, गाडी वादिमें ले जा सके, खेर। ६ वारी, पारी।

हेलान (हिं ॰ पु॰) डांडेको नाव पर रयना। हेलाराज (सं ॰ पु॰) १ एक प्राचीन काश्मीर पेतिहासिक। २ एक प्रसिद्ध वेयाक्ररण, भृतिराजके एक पुत्र। इन्होंने 'वाक्यपदीयप्रकीर्णवक्षाण'की रचना की।

हेलाल ( य॰ पु॰ ) १ दूजका चाँद । २ व'घी हुई पगडी-की वह उठी ऐ'टन जे। सामने मायेके ऊपर पड़नी है, यसीसी।

हें लाव—वम्बईप्रदेशके विजापुर और उसके आसपास-की अन्यान्य जिलावामी निम्न जातिविशेष। इन लेंगों-को क्ताना हैं, कि इनका पूर्वापुरुप लंगड़ा था। लिङ्गायत धर्मप्रवर्त्त क वसवका छ्या-पाल होनेके कारण सभी उसका आंदर करते थे। पंगुके बंशधर होनेके दारण लेंग इन्हें पांगाल कहते हैं।

ये लोग मराठी खीर कनाड़ी-भाषामें वेलिचाल करते हैं। सभी गाय, भैं स और वेल बादि पालते हैं। तंदाक्स, गांजा, म'ग बादि मादक द्रव्य भी ये लेग सेवन करते हैं। शराव पीने और मांस खाने पर भी ये गलेमें लिड्स धारण करते देखे जाते हैं।

रावणेश्वर और यहामा इनके कुलदेवना हैं। ब्राह्मणें-के प्रति इनकी यथेए भक्ति है, परन्तु यज्ञनादि कार्यों में ये कभी भी ब्राह्मणका नियुक्त नहीं करते। यहां तक, कि इस जातिका गुरु होता ही नहीं। ये छाग सिर्फ हिन्दूके पर्वदिनमे भिक्षा नहीं मांगते। श्रावणमासके प्रति सामवारको ये पकाहारी रहते हैं तथा श्वितरातिको पूर्णो-पवासी रह कर देवाराधना करते हैं।

इत छोगोमें वाल्यविवाह और विधवाविवाह प्रचलित है। बहुतेरे अवस्थानुसार एकसं अधिक विवाह कर सकते हैं। विवाहकाछमे वरका पिता कन्याके कपालमे सिन्दूर लगाता है और कन्यापिताके उसे खिला देने पर विवाह सिद्ध होता है।

ये छोग श्रवदेदकी मिट्टोमें गाइते हैं। तीसरे दिन मृतका रिश्नेदार एक छोटे मिट्टोके वरतनमें दूध और गुड़- के मेलसे पिएड बना कर कन्न पर रखना है। पाचवे दिन गोवरसे घर और आंगन लीप पीन कर रातको ज्ञातिमोज देते हैं। इनमें केंद्रं भी दलपित नहीं हैं। आपसमें पंचा-यन प्रको सामाजिक व्यापार निवसते हैं। इन लेगोंकी सामाजिक व्यापार निवसते हैं। इन लेगोंकी सामाजिक व्यापार निवसते हैं। अपने अपने लड़कों को पढ़ानेकी और इन लेगोंका ध्यान विलक्त नहीं है। हैलावन् (सं कि विक) हेलायुक्त, अवहेलाविणिष्ट। हेलायुक्त (सं क्ष्रं) विव्याप्त है। वेचनेवाला। हेलि (सं क्ष्रं) हिलति हिल (धर्म घाएम इन। उप् धर्म क्ष्रं) इनि हन्। १ सूर्य। २ बालिङ्गन। ३ हेला, अवजा।

हेलिये।योलिस (ण स्पंपुर)—एक प्राचीन देण जा अक्षा॰ इष्ठ' १ दे० उ० तथा देणां० ३६' ११ पू०के मध्य दम एकाससे ४३ मील उत्तर पिष्ट्रिम मन्तिलियानस पर्शतके ढाल देण पर शवस्थित हैं। बाइदिलमें यह बोलिय नामसे मणहर हैं। अभी इसे वालवेक कहते हैं। यहां अति प्राचीन स्पंपित्र रहवेसे प्रोक पेतिहासिकोंने हे लियोपोलिस या स्पंके मन्दिर नामसे इसका उन्लेख किया है। कब यह नगरी बसाई गई, मालूम नहीं। ७४८ ई०में मुसलमानोंने यह स्थान आक्रमण किया। १४०० ई०में तैमुर यहांका सर्वस लूट ले गया। तभीसे इस स्थानकी समृद्धि दिलकुन जातो रही। बभी यहां किसान अरवज्ञितका वास है। यर्चमान शहरके परिचम प्रान्तमें सुप्राचीन स्पंपित्र तथा अत्यान्य प्राचीन अद्यालिकाओंका मग्नावयेप दिगाई देता है।

हेलिक (सं० पु०) हे लि स्वाधे कन्। हेलि देखो । हेलितच्य (सं० क्षी०) सबहेलाके योग्य, फटकारके लायक ।

हेितन ( हि ॰ स्त्रो॰ ) गलीज उठानेवाली, मेहतरानी । हेली ( हि ॰ स्त्रो॰ ) सहें लो, सखी ।

हेलुवा (हिं ॰ पु॰) पानीमें खडें हो कर एक दूसरेकें कपर पानीको हिलोरों या छीं टो मारनेका खेल । हेल्मन्द—उत्तर पश्चिम सीमान्तमें प्रवाहित एक पहाड़ों नदी। यह पित्रमान पर्नतके पश्चिम ढाल्ट्रेशमें फिजिन्दाज नामक स्थानसे अक्षा॰ ३४ ४० उ० तथा देशां॰ ६८ ४ पु॰के मध्य निकलो है और दक्षिणपश्चिममें

प्रायः 000 मोलका रास्ता तै र सिस्तान मोन्में गिरी है। पार होनेके लिये इममें १४ जगह घाट हैं। नदामें शोमर भी जा जा सकता है। दोनें किनारा डर्जर जीर सुम्दर बनराजिशोमित है। एक समय इसके किनार बहुति लोगोंका बास था। पारसिकें के सुप्राचीन धर्ममन्य बन्दोदान से यह स्वान 'हेनुमन् और पारचात्व पित्तहासिकों के निकट Elymander नाममें मिसद है। इसका तोरखों क्यान जनाय जीर समन कर जमा किन स्थान जनशूग्य और जर्थनों परिणत हो गये हैं।

हैबज (स ॰ पु॰) बीद्धदेवभेद । देवडी—बम्बह विमागके धारवार जिल्के सधान एक शहर । यह सहार्त १५ २८ ५० उ॰ तथा देगा॰ ६२ १० पू॰के मध्य विस्तृत है। यह गहर एक कथा समीतक जपर ससा हुना है। यह एक पुराने क्लिका

खहर देल पक्षता है। हैप (म ॰ बली॰) योहों का हिनहिनाना। हैपकन (स ॰ बली॰) हो पारव, योडोकी हिनहिनाहर। हैपस् (स ॰ बली॰) ग्रथ्यकारिणी होति, वह हिपपार जिसके चलते सामय शात्र निकलता है।

हैपस्वत् (स ० ति०) शब्दयुक्त, शब्दविशिष्ट । हैपा (स ० स्टी०) सम्बद्धवित, घोडेका दिनहिनाहर । हैपिस (सं० पु०) क्षम्य, घोडा ।

देष्टि म (यारेन)—मारतवर्षकं प्रथम गर्वार जनरल।
उरएरसायरकं मतगत देलिस्कोडक हेष्टि सब श रह
छैरडक राजा श्म चार्त्सकं साम व्यावानिकं लिये
मसित थे। बाल्संकं साम जब मजा लेगोगंग युद्ध
छिडा, तब इन लेगोने बार्त्सकं पर लिया था, इससे
उर्दे गर्दा हानि उडानो पढी थो। बार्त्सि जन जहाँ बाद्स्मको हार हुई झीर प्रजाके विचारलं जनका शिर काट बाला गर्दा, तब जीवनरहांक लिये थे छोग बपनी
अपनी सत्यति विजेता Commonwealth को है देन
बाध्य हुए। हिंह सने इसी ब शर्म १००५ राज्ये अम्म महल विचा था। इनके जनमके तीनरे वर्ष राष्ट्री माना
का देशन हुमा। दिना गर्माम है। दूसरा व्याव सम मृत्य हह । थे। हो उमरमें हो हैए स पितृ मातृ हीन ही गये। इनके लालन पालका भार इनके पितामहके हाच सौंचा गया। पढने लिखनेमें इनका युद्धि वही तेज थी। इनक चचा इन्हें छंडन छे गये और यही इंटन स्कलमें मत्तीं कराया । इस छाटो सो उमर्में इतकी शसाधारण युद्धि देख सभी चकित हो गये। चवाके मरने पर स्रवे पडना लिलना छो। हेना पहा। अब वै इष्ट इण्डिया व स्पनीके अधीन एक किरानी हा पर प्रदण कर अडारह वर्षकी उमरमें १७५० ६०की यङ्गदेश आपे। दो वर्ग यह काम करनेके बाद वे कताइवक अधीन पळासोको लडाईमें गपे और बहा अवनी घोरता विका कर उनक प्रेमपात वन गये। ईप्टिसक साहस. कप्रसिद्धण्यता सीर प्रत्यद्यन्नमतित्यकी यह पहली परीक्षा थी। इस समय इन्होंने क्सान कैम्बेनकी विधवा स्ती सै जिवाह किया। कुछ दिन बाद स्त्रीका भी देहारत हो गया ।

हिंदि स कुछ समय कम्पनोके पत्नेल्ट खन्नत्व मुर्हिन्।
वादमें ये। पीछे थे Bengal Council के सहस्व वह पर
नियुक्त हुव। १३ वर्ष मारतवर्षमें कम्पनी अप्योत काम
कर १६६४ है भी विकासत कीटें। पढ़ा इम्हींने अप्येत
आरमीय क्वजनक प्रतिवालनको व्यवस्था की। प्रार्ह्य
इम समय ये स्वयं अर्था कर पा रहें ये। लाई काहको
सहायवासे रहाँने मन्द्राज कोंसिक्रमें हितोब सहस्वमा
पद पा कर १९६६ है भी निर मारतवर्षकी पाता कर हो।

राहमें ये बारन स्मृतेषकी पलीके कर पर मुख हो गये और पीजे उसक स्वामीकी अनुमति ने कर उससे विवाह कर लिया । कही हैं, कि बारन समृतेष्कका प्रताके करनेमें देखि ससे बहुत करये मिले थें। क्रांनी की अमालतमें विवाहमहुद्दा आदेश या कर Baron Imb !! खदेश लीट गये। देखि सन जा परायो पलीकी अपनी पली कना लिया था, यह उपने सीयनमें पर बसा कल करना गया है।

इस समय बङ्गाण्ये राजस्य विमागनी सर्वे सर्वा इष्ट इण्डिया बन्दनी यी। परन्तु दगरे गासन और ग्रान्ति रक्षांका मार देशी स्पेमाने ही दाय था। दी मिन देशीय क्रीगोले दाय इम प्रकार दी शहदकी ग्रासन व्यवस्थासे सारा देश अत्याचार और उत्पोजनसे हाहा-कार कर रहा था। इहुलैएडके लिरेक्टोंने वारेनहेणि सके। बहुालका गवर्नर बना कर इस प्रकार अरामकताको दूर करना चाहाँ। १७७२ 'ई०में हेणि सने सभापतिका पद प्रहण किया। इन्होंने बहु देशके राजसके उगाहनेका सुप्रव'ध कर महम्मद रेजा को और राजा सिनाध रायका हटा दिया।

इस समय करपनी पर १६० लाख पाँड कर्जा था। इतना भारो कर्न चुकानेक लिये हैं हिं सकी कुछ असुद्राय-का अवलम्बन करना पड़ा था। पहले कारा और इलाहा-याद ये दोनां जिले दिवलीकं सम्राट्ने कम्पनीका दे दिये थे। इसके बदले कम्पनी प्रति वर्ष २६ लाख रुपया देनेका राजी थो, पर पूर्वोक्त दोने। जिले सम्राट्ने फिर मराठाका दे दिये। इस कारण धारेन हे ए सने अवाध्या-के वजीरकी सलाह ले कर प्रजाना भेजना बंदकर दिया। इसके यदले ये देशनें जिले वजीरका दे कर इन्होंने ५० लाख पींड नकद उनमे पेंड लिये। इस प्रकार पम्पनीका भरण जुकानेके लिये हिष्टि सके। नाना प्रकारके अन्याय कार्या करने पडे थे। अपै।ध्यांके वजीरने ४० लाख रवपे दे कर हिए सिक्ती सहायना पारीद ली। हाफिज रहमत खाँने युद्धके खर्चाके अलावा वह रुपया अधाध्याके नवावका देना चाहा था। क्योंकि, वे उनकी सहायतासे राहिलखण्ड पर अधिकार जमाना चाहने थे। हेप्टिंस अपेध्याके वजोरकी सदायनासे कम्पनी-का सेनादल भेजनेका राजी हुए। उनके जीवनमें यह भी एक महाकल'क है। पर्यांकि, राहिलागण अंगरेक्षाके महाव धु और विश्वासी मिल थे। ऐसी विश्वासवात-कता पर लेगोंका उन पर संदेह होने लगा।

दाभिज रहमत खां दे खे। I

इस प्रकार असदुवायसे हिएंसने कम्वनीका वड़ा कर्ज चुका दिया। केवल चुका ही नहीं दिया, वरन काफी ठवये भी जमा कर लिये। इस कारण पोछे जब सदस्यगण कलकत्ता आये, तब इनके विरुद्ध खड़ा होनेका किसीकी साहस नहीं हुआ। पर हां, सदस्योंमेंसे कोई भी पीछे हटनेवाले नहीं थे। चार सदस्योंमेंसे क्रेभिरं, फ्रानिसस और मानसन ये तीनां ही इनकी राजनीतिके विरोधों थे। उन छोगोंने आते ही सुनाइहीं लाक्षे पुत आसफ उदी लाक्षे साथ है ए सिकी जी संधि हुई थी उसे बदल दिया और एक नई संधि कर लो। इलाहावाद और केरा जिला जी बेचा गया थी, उसमें कोई हैं। फेर नहीं किया गया। यजीरका कहा गया, कि चे कम्पनीकी सेनाओं का बेनन और बाकी रुपया खुका दें। ये सब काम बिना है ए सि-की सलाह के किये गये।

इपर शक्तिणादवर्ने गराठेकि बीच गेलिमाल बदा ही गया। मधुरावकी मृत्युके बाद उनके भाई नारायण राव पेशवा हुए। पर'तु १९७३ ई०में उनके विरुद्ध जा पडयंत्र रचा गया था उसीके उनके त्राण गरे। गहाराष्ट्र देखी। कहते हैं, कि इस पड़व वमें रचनाय भी शामिल थे । छेकिन पेश्वाकी मृत्युके वाद शासनकार्यका प्रवंध नानाफड्नबोसके दाथ रदा। पर्यांकि इस समय नागयण रावको छो। गर्मवतो थी। सन्तान होनैके पहले पेशवापद न्यापतः रघुनायके ऊपर सींपा नहीं जा सकता था। रघुनाथनं इस प्रशार व्यर्धमनारच हो दावई सर-कारसे सदायता मांगी। यम्बई सरकार सालसेट ऑर अन्यान्य निकटचर्ती स्थान ले कर रघनाधका मदद देने तैयार हो गई। परन्तु सिन्दे और होलकर ये दोनां ही महाराष्ट्रराज फडनवीसके पक्षमें थे। रघनाथने बम्बई भाग कर अङ्गरेजीके साथ स्रति संधि कर लो। इस संधि-शत्तेके शतुसार वे नगद रुपये और राज्यका फुछ गंश छोड़ देनेको राजो हुए। पृटिश गवमे पटने उन्हें तीन एजार सेनासे मदद पह चानेकी बाध्य हरे। यद्यपि वस्वहंका गवर्नर यह संधि करके अपनी न्याय्य क्षमताकी सीमासे बहुत बढ़ गये थे, तथापि हेप्टि सके। वाध्य हो कर मराठोंके विषद्ध युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत होना पडा । क्योंकि युद्धजयके पहले पीछे हटनेसे कोई लाभकी संभावना नथी। परन्तु की सिलके अन्यान्य सदस्यगण मराठेंकि साथ युद्ध ठानना नहीं चाहते थे। उन लेगोंके इच्छानुसार पूना गवर्मे एटके साथ यृटिश गवमे प्टने पुरन्दरमें संधि कर लो। इस संधि पर वम्बई सरकार और हैछि स दोनें ही कौंसिल-के सदस्यों पर वड़े विगड़े। बाखिर डिरेक्टरीने स्रत-की संधि मंजूर कर हिष्टिंसके मानसंभ्रमकी रक्षा की।

था, उन सवेंको धाडे वहुत बसदुगाय और निष्ठुरताका साहाय्य छेना पडा था । हृष्टि सके नाम जा सद अभियोग लगांचे गये थे, वे सभी यदि सत्य ही, तो भी ऐसा कदापि नहीं कह सकते, कि उनका चरित विलकुल कल्हुमय था। कम्पनीका ऋण चुका देने हे लिये हो अहं इन सब प्रवंचना और निष्ठुरनाका आश्रय लेना पड़ा था। इन्होंने निज्ञी स्वार्थके लिये ऐसा किया थां, से। नहीं । उनमें यदि एक महादोप था भी तो सिफ यही कि वे घोर प्रतिहिं सापरायण थे। नन्द-क्रमारको फासीसे हुमे उसका पता चलता है। नन्द कुमार देखो । मुसलमानोंके वीच उच शिक्षा फोलानेके लिये इन्होंने मदरसा खेला और हिन्दू पण्डितोंका उत्साह वढानेक लिये टेलिम भी काफो रुपया दिया। हिन्दुशास्त्रात्तसार हिन्दुबोंके सामाजिक भगडेका सम्पक् विचार करनेके लिये इन्होंने उस समयके प्रधान प्रधान स्मार्चों को सहायतासे 'विवादार्णवसेतु' नामक एक निवंध प्रकाशित किया था। स्मृति देखो। भारतीय विद्याका भी वे यथेष्ट गौरव करते थे। विलक्षिनस साहब-की गोताके अनुवाद पर इन्होंने जो गवेपणापूर्ण भूमिका लिखी हैं, उसीसे भारतीय आर्यशास्त्रके ऊपर इनके प्रगाढ अनुरागका परिचय मिलता है।

अभियोगसे मुक्त होनेमें हेष्टिंसके बहुत रुपये खर्च हुए थे, इस कारण इन्हें अन्तमें ऋणप्रमन होना पड़ा था। आबिर नम्पनीने इन्हें वार्णिक ४००० पोंड वृत्ति तथा ऋण चुकानेके लिये ५०००० पोंएड विना सुदके कर्जा दे कर इनकी रक्षा की। हेण्टिसने यह सहायता पा कर अपने प्वपुरुपके वासस्यान डेलिसंकोडमें सम्पत्ति खरादी और वहां वे रहने लगे। १८१८ ई०को २२वीं अगस्तको ८६ वर्णकी आयुमें वे इस लेकिसे जल यसे।

होन्द्रं स—माधिर्गस भाव हेन्द्रिसं अथवा लार्ड सायरा (G. A. Francis, Lord Rawdon and Earl of Mora, K. G.) भारतपर्णके एक गवर्नर जेनगळ । इनका जनम आइरिस चैरन् (Baron) वंगमें हुआ था। अमेरिकाकी . स्वाधीनता ले कर जा युद्ध हुआ यो उसमे १७७३ ई०को ये अंगरेजोको ओरले लड़े थे। स्वास्त्रेएडमे प्रधान सेनापितक्तपमे रहने समय १८०४ ई० को लाउडनको काउएटेसके साथ इनका विवाह हुआ। उसोकी कन्या सुकवि
पलोरा हेन्टिस थी। १८१३ ई० को चौथो अक्रतूबको
कलकत्ता आ कर इन्होंने लार्ड मिएटोसे भारतके गयर्नरजेनरलका पद प्रकण किया। लार्ड मिएटोक्ती निरपेक्ष
नीतिको (Non-interference nolicy) भारतीय राजाबोंने कांपुरुपता और अक्षमताह्या नामान्तर समक्त लिया
था। इम कारण मध्यप्रदेशको राजे उनत और विहोही
हो गये थे। विशेषतः सिंदराज सैन्यसंग्रह कर रहे थे।

इधर उचरमें गुर्जा लोग भारतवर्ण पर आक्रमण करने लगे। लाई मिएटोक अमलमें उन लोगोंने चुत् वाल और शिवराज़ के अधिकार कर लिया था। लाई मिएटोने सेना भेज कर चुन्चालका उद्धार किया। लाई मायरा इस समय अयोध्याप्रदेशमें भ्रमण कर रहें थे। अयोध्याक नचावने उनके व्यवहार पर प्रसन्न हो उन्हें दश लाख पीएडसे सहायता पहुंचाई थी।

गुर्वा-युद्धमं बद्गरेज लोग एकसं अधिक वार परास्त हुए थे। कर्नल निकाल और जैनरल अक्टरलोनीके बोरटब और युद्धकेशलसे बाजिर गुर्जा लोग परास्त और संधि करनेका वाध्य हुए। इधर पेशवा २य वाजीराव अङ्गरेजों के विरुद्ध पड़यन्त रच रहे थे। सैन्य-संग्रह आदि हारा वे अङ्गरेजोंका संदृह और भी वढ़ाने लगे। इस समय सुयोग्य और प्रसिद्ध भारत-इनिहास-लेखक मनष्टुकार्ट पलकिन्स्टन वम्बईके ग़वर्नर थे। उन्होंने गवर्नर जैनरलके पास पेशवाकी शिकायत की। शीध्र ही एक नई संधि की गई जिसमें गवर्नर जैनरल ने पेशवाको जन्न कर लिया।

इस समय लार्ड कैनिङ्ग हम्पनोके वोर्ड के सभा-पति थे। उन्होंने देखा, कि भारतवर्णमें कम्पनोका प्रमाव अक्षुण्ण रखनेमें अंगरेजों की निरपेक्ष नीतिका त्याग करना होगा। उन्होंने गवर्गर जैनरल हेष्टि सकी वृदिश-का नाम रखनेके लिये युद्ध टान देनेका हुकुम दे दिया। इस समय पिएडारियों क अत्याचारसे सारे देशमें हाहा-कार मच रहा था। जब अंगरेजों के मिल नागपुरके रोजा पिएडारियों के हारा आकान्त हुए, तब वहे लाट हेष्टिंस-ने स्वयं युद्ध टान दिया। पिएडारी-इळपति अमीर खां ाक्त हुआ और है जिसने उसे यह राज्य दे देंगा चाहा। यह स्थिती गई निसमें शर्ना यह नहरी, वि अमार छाड़ी सारी सेना अद्रेप सै यमुक हागी। समीर क्षाका बाध्य है। कर यह सन्धि स्वीकार करनी पशी ।

इस समय पेपाला भीतर ही भीतर नई स थि है कर आनाकाती कर रहे थे। अतम युद्ध छिड हो गया और हिरकोंकी लड़ाइमें महाराष्ट्रमेना परास्त्र है। कर माग चर्नी । पेत्रवाहा कुछ राज्य वस्तर्हे गर्रम पुरस जासना धीन ह्या।

है। स्वरके साथ जा युद्ध हुआ वह है किटसक जासन कालको धन्यतम घटना है। हालकरको सैनाने हार चा कर अहुरैज़ीसे मेल कर लिया। है। क्टिमके शामन गुणमे पिद्वारियोको उनकी आयोनता स्वाकार करती पद्यो । समोर सान भी हैप्रिसकी प्रस्तानित साधिका स्वीकार कर लिया । हेप्टिमकी शासना।तिके गुणस मध्यप्रभूता गीलमाल खडा हुआ । पेत्रपाने सह रैज़िके हाथ बात्म समर्पण किया। उनकी वसिकी व्यवस्था वर दी गई। बच्चा सादव पेजवाके साथ मिल ापे । उन्होंने पिछारीइन्यति चोतुका मी साध दिया था। परतु तव उन्होंने देखा, कि इसस केंद्र फुल होनेको नहीं, तब वे बहुरैजाको सलाह है कर जाधपर राजाने बाद्रवर्मे रहने रुगे । महाराष्ट्र और नागपुर देखे।

हेप्टिसक शासनकीशाउमे दम्पनीदा रातम्ब ६ कराँड रुपया बढ गया था । ये दीतानी, फीनदारी औा सामरिक आदि विमागार्थ साधारण उन्नविनक बहन संकान्त निकाल गर्पे हैं। माउग्द स्टूआर्ट प्र कि म्टन सर रामम मनरा, यर जान मार्रका, सर । मो उन्हें बनक समय मदद मिछो थी । नेपारका युद्ध शेष होने पर वे अर्र की उपाधिम मृषित हव तथा पिग्डारी दम्युरलनके बाद कम्पनीसे इन्हें ६० हजार पी ड पारिनापिक मित्रा । पामर कश्वानीके साथ मना मालिस्य हो आने इ कारण पीर्फ बढ़ी जे दिरेकररेकी तीन समालाचनाके पान भी न वन आय, इस आपका से दुरुने ने बड़े लाटका पर स्थान दिया । इसक निय

पीछे डिरेक्टरीने भी सामुख इस प्रस्ट किया था। १८२१ इ०में पद-त्याग पत जिलायत मेनने पर भी १८२३ देवकी १सी जनवरी तक हाउँ मान्सवर्गमें रहता पड़ा था। जिलायन सीटने पर सर्वाने बढ़ें साइरमे इन्हें बहुण किया। योजे बार्ज से इनकी उपाधि मार्किम दर दो ग.। कोट भाव डिग्क्टरीने इनके पुत्र सर्व साध रोडनका सामानसूचक २० हतार पाँ इ उपहार दिये थे। १८२६ हे ब्हा माचित्र म बात हेरियमहा देहात हमा । त्याती-हेन्टा नागपूरके करेया नामक करव्यान्यकी मध्में वहो पदी । यह सानादारमें निकल कर दक्षिण वरेवा राज्य होती हुर मध्यप्रदेशमें जिलामपुरके पासमे दह गह है। हेंद्रे ( स • अप्य• ) सम्बोधनसूपर शरह। हेहैं (स • राय्य • ) १ सम्बोधन। २ हिने। है (कि ० बाय०) १ एक आश्चरा-सूचक जादा २ एक निषेच या समामनिस्वर शहा (फि॰ स॰) ३ सत्ता-धक क्या 'दोना'क प्रशासन स्व 'हैं' का बहुबधन । दैशिग है व ( स ० पु० ) छतम ज्यक्तिम ल्या । ईडवैग (ज o go) चमडेका छोटा दश्स या ल्वेतरा चैला जिसे स्वरूपे शध्में रखते हैं। हैहिल ( स ॰ पु॰ ) दस्ता, मुडिया । हैंस (हि • स्बो • ) एक छीटा पीधा । •सकी जह जह रीते फोडों पर जलानेके लिये विस दरलगई जाती ŧι है (स॰ थ्रथः) १ सम्बेधन । २ आहात । हैं (हि ० कि ० ) 'होना'का परामान कालिक यक्त्यान हैमिड सफटरदेशी आदि सङ्गरेजपुतुचेको मञ्चणक्षे देश्ल (हि०स्त्री०) र घोडॉके गलेशं पहनानेश पर गहना । २ चौकीर या पानक जीमें दानोंकी एक प्रकार की माला जो गरेमं पहती जाती है। इसे हमेल मो यहने हैं। हेंड्रू ल (स ० वि०) हि गुल सम्बाधी ६ गुरका। हैंनम (हि ० गो०) १ मनारी पाने । २ खड्म, तलवार । इंजा (अ॰ पु॰) दस्त और फें की बोमारी जो मरी या मकामर स्वय फौलतो है। ह शायक देखों ।

हा हाय रही। कुछ पठान वलपितथि में साथ मुनपरर का जो युद्ध हुवा उसोमें थे, मारे गये। फरामियोंने मुनपस्त जहुक पुजका दाया अग्राह्य कर नासिए क्रमार सलायत् जहुको निनामक पद पर अधिष्ठत क्रिया। परातु आनम्प्रताक वह जटके गाजी उद्दोनने सि हामनको दाया है कर जान प्रति होना मि हामनको दाया है कर जान प्रति होना है। मारे गये। मारोज दाया होना हो मारे गये। मारोजने गाजी उद्दान होना हो मारे गये। मारोजने गाजी उद्दान होना हो मारे गये। पर सामन्य परासो और अगरेत दाक्षिणात्यमें अपना अपना प्रमुख्य छैर एड दहें थे। फरासो लेगा पत्र कुछवर्ग परास्त हो हर सजायत् अपना युद्ध में सामन्य करा जी सामन्य हो हर सजायत् अपने स्वर्थ परास्त हो हर सजायत् अपने स्वर्थ स्वर्थ परास्त हो हर सजायत् अपने स्वर्थ स्वर्थ परास्त सम

मचि शरीक अनुसार सरापत्री इस बातका क्यून क्या, कि से फरासियों के अर्थ यहासे हटा द मे भीर शास कोई मदस्य न रखेंगे । परन्तु उनके भाइ निज्ञास अली उन्ह राज्यब्छन कर खय सिदा सन पर अधिकार कर बैडि। उनकी निष्ठ्राता, शत्या चार और कर्णाट लुटनके कारण अन्तर्भ उनके मित्र अ गरेओ की भी उनक विरुद्ध हथियार उठाना पड़ा था। जीही, वे अगरेती सेनाको सहायता पाकर क्रणारमे चापम कापे । अगरेत रोग उनके साथ हमेशा सहुनाव रधना पाहा थे, पदी कि उन्हों प फरामोर्क बद्देवे निजामसे हो उत्तरमन्कार प्राप्त दिया था। १६६६ इ०में जो सथि हा उसने शर्रा यह थो हि स गरेन प्रयोजन पद्मी पर तिज्ञामकी सनासे सहा यता पह चाये ने और जिल वर्ष उन्द्र सहायना हा प्रयो जन न होगा उस युग ये निजामको ६ जास रुपये दे गे। इसक दर्देमें निजायने उक्त नमी दाराका उपस्वत्य भ गरेता हो वे दिया। समित्र शत्तीप अनुसार जब रैंब्र वलीके विषय प्रिंगसैन्यनी सहायनाना प्रयोजन नमा, तब धारिश सरकारने कुछ मी सहायता नदा पष्ट चार । पर निमामत हा अत्तम हैंदर वजीना साथ दिया । जो हो, चें। हो हो दिनों थे बोच निजाम मला में फिरम समरेबार साथ पर और सचि रर ला। इस समय सलावनु लहुत्र मरा पर उत्तर सरवार भ गरेजाके अधिकारमें यापा।

अगरेज गवर्म एउहे साथ रोवृता थुझ चलते समय अगरेन गयमें एट, निजास और पेताया मं सिधि ही गृह थो । जच राषु युद्ध में हार स्ना कर शपन राज्यका गर्दा श की बैठे तब निशामकी बहा हिम्सा मिला था। इसहे बाद जब निजामके साथ मराठो का युद्ध छिडा नव नितामने स वि शर्शक अन सार उस समयके गवन र सर जात से। स्सं सहायता माग भेती। यर मराडों के साथ सगरेजाको सांध हो चुका थी, इस कारण सर जार सारते इस कामने मध्यस्य होतन सिया और कोई सद्द पहुचाना नही चाहा। इसके फाउसे निजामके साथ वृद्धिया गाउ में एटरा मनसुटाय हो गया । अब अर्ल आय मार्नि द्राटन (माधिव स आप बेलेस्त्री) वह लाट हुए, तब निज्ञामन उपके पास अपना दुखडा रीका । इसके पारसे अहीते निनामक साहाध्यकारो सैन्यदारको स छ्या बढा दो और उन लेगोको छार्च बसक क्रिके वार्षिक २८१७१० पीएड काया स्थित कर दिया ! श गरेजीन जब श्रीर गयत्तन पर अधिकार किया और टीपुरी मृत्युक बाद जब महिसुरराज्य अ गरेजमित्री क बोच बाट दिया गया, तत्र निजामको भी यह वसा हिस्सा मिला । १६८० ई॰में साहादपहारी सीला स ख्या बढा दी गई और रुपयेके बद्देश गवमें ब्दकी राज्यका बहत इस्छ दिस्सा व वेना प्रशा

हमिल अफजलउद्दीलाने प्रधान मन्होकी सलाहसे संगरितोंको खासा मदद पहुंचाई। गदरके वाद वृदिश गयमे एटने इतहना स्वरूप निजामके साथ एक संधि फर ली और उन्हें १८६१ ई०में G. C. S. I.की उपाधिसे भूषित किया। १८६६ ई०में अफजल-उद्दीला दी मृत्यु हुई। पीछे उनके लड़के मीर महत्रूव अली खां यहादुर गद्दी पर वैष्टे। १८८४ ई०मे लाड रीपनने उन्हें राजटीका पदनाया। कुछ वर्ष वाद कर्जानने २५ लाख रुपया वार्षिक खजाना दे कर वरार प्रदेश अंग-रेजी राज्यमें मिला लिया। यही उनके संभयकी प्रधान घटना है।

वर्शमान नवावका पूरा नाम है एच. इ, एच, आसफ-जाह मुजपफरल-ममालिक निजाम-उल-मुहक निजाम-उहीला नवाव मीर सर उसमान बली खां वहादुर फनेहजद्ग, जो, सी, एस, बाई।

इस राज्यमें ७६ शहर और २० हजारसे कपर प्राम लगते हैं। जनसंख्या करोड़के लगमग हैं। यहां की भाषा हिन्दी, तेलगू और कनाड़ी हैं। निजामकी वार्षिक आय चार करोड़ रुपया है। यहां जो सिका चलता हैं उसका नाम 'हाली सिका' है। राज्यमें करोद ३० हजार फीज तथा यहुतसे स्कूल कालेज और अस्पताल हैं।

२ हैदराबाद राज्यकी राजधानी। यह अक्षा० १७ २२ विक तथा देणा० ७८ २० पु०के मध्य मूसो नदीके किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ५ लाखके लगमग है। समुद्रकी तहसे यह शहर प्रायः १७०० फुट ऊ'चा है। इसकी परिधि प्रायः ६ मील है और एक दीवारसे शहर धिरा हुआ है। इस शहरमें जैसे विमिन्न जातिके लेग देखे जाते हैं, मालूम होता है, कि भारतके और किसी भी शहरमें वैसे नहीं देखे जाते । यहां अरव, सिही, रोहिला, मराठा, तुकं, सिल, पारसिक, दीखारीय, मन्द्राजी आदि भारतवर्षके तथा अन्यान्य देशों के लेग देखे जाते हैं।

हैटराबाद्के चारी ओरका ट्टरप वड़ा ही मने।रम है। कुछ मीलको दूरी पर एक हद हैं। उस हद्से हैंद्रावाद-महरमे जलको प्रव'च किया गया है। हैदराबाद मुसलमानप्रधान शहर है। यहां बहुत-सो मसजिदें देखनमें आती हैं। ये सब मसजिदे नाना प्रकारके कारुकार्य मण्डित गुम्बजों द्वारा शामा दें रही हैं। यहांकी जुम्मा मसजिद मकाकी मसजिदके ढंग पर बनाई गई है। 'चारमिनार' नामक विश्वविद्यालय-का प्रासाद यहांका एक उन्हेखवीग्य स्थान है।

म्सीके उत्तर हैदरावाद्से सटा हुआ एक वड़ा श्रामं है। उस श्रामको लेग वेगम-वाजार कहते हैं। इससे जो शुटक उगाहा जाता है वह गिजामकी प्रधान वेगमको मिलता है। इस वेगमवाजारमे वृद्धि रेसिडेएटका प्रासाद है। राजप्रासाद और रेसिडेएटबासादके बीचमें एक पुल हैं। रेसिडेएटका मनान केवल देशी शिहिपयोंका वनाया हुआ है। हैदरावादके प्रधान मन्त्रीका प्रासाद 'वारहद्वारी' सवसे सुन्दर और देखने लायक हैं।

गे।लकुएडा राज्यके प्रतिष्ठाता सुन्तान कुलीकुतव-शाहसे नीचे पांचवी पीढ़ोमें कुतवशाह महम्मद कुलीने १५८६ ई ०में इस शहरको वसाया। नदीकी सुविधा नहीं रहनेके कारण महम्मद गे।लकुएडाका त्याग कर यहीं पर राजधानी उटा लाये। प्राचीन राजधानीसे ७ मील दूर मूसी नदीके ऊपर भागमती नामक उनकी एक रानीको नाम पर भागनगर दसाया गया। परन्तु उस रानीको सत्यु हो जानेको बाद भावनगर ही हैदराबाद कहलाने लगा। १५८६ ई०से गोलकुएडा और हैदराबादका एक ही इतिहास चलता है।

गहम्मद्कुलोको लड्को सुलतान अन्दुरुग कुतव-शाहके राज्यकालमें हेदरावादमें पहले पहल मुगलेंका संस्रव हुआ। आंरङ्गनेवकी मृत्युके बाद उनके पुतो'में सि'हासन ले कर तकरार खड़ा हुआ। जब जहान्दार शाह और उनके भतीने फरुलसियरमें युद्ध चल रहा था, तब चिङ्गलीन खां नामक एक सम्म्रान्त च'शीय मुसल-मानने फरुखसियरकी वड़ी मदद की थी। फरुखसियर जब सम्राट् हुए, तब उन्होंने चिङ्गलीन खांको 'निजाम उल्-मुदक आसफना' की उपाधि दरे।

जब दिल्लोमें सैयद लोग रिफ उद्दोंला और पीले महम्मद शाहको सम्राट् वना कर प्रतिदिन अपना अपना प्रभुत्व फौला रहेथे, तव आसफजा और सादत खां दानान मिन कर सैवद दो भारवींमेंसे पक्की जिनके मार जाना और दूसरेशे युव्यमें परास्त किया। १०२२ ईंश्मं जामफाताने दिल्ली जा कर यद्या यसीरका पद्य पाया। परम्तु उन्हों न दिस्नीमं पत्नीर होनेकी भपेसा सुदूर दासिनात्वमें एक राज्य प्रतिष्ठित कर पद्या गासन करना ही अभिन्न सम्प्राचन समाना। इस कारण एक दल मेना ले कर उन्हों न दासिनात्वकी याना कर दो। यहा सम्प्राद्य प्रतिनिधि सुमारिक जाने समान्द्र को गुत मन्त्रणासे उन्हें नेका। पर आसफाता गुद्धमं सुमारिक जाने समान्द्र को गुत मन्त्रणासे उन्हें नेका। पर आसफाता गुद्धमं सुमारिक जाने समान्द्र को समान्द्र का समान्द्र के सिक्ता कर समान्द्र के सिक्ता कर समान्द्र को सामान्द्र को सामान्द्र का निवास को निवास को स्वास्त्र का हो देशवादका दिना ना मान्द्र की सामान्द्र का समान्द्र का स्वास्त्र का प्रति हो सामान्द्र का स्वास्त्र का प्रति सामान्द्र स्वास्त्र का स्वास्त का स्वास्त्र का स्वास्त्र का स्वास्त्र का स्वास्त का स्वास्त्र का स्वास्त का स्वास्त का स्वास्त्र का स्वास्त का स्वास का

जहरमं बडी बडा रमारत, तोत कालेज, बहुतमे मिडिल मीर वर्गाबयुजर म्हूज, यक बडा रेमन कैंचलिक वर्च और अफतल जिसमें पाम अफनजत्र झारवताल है। ऐदराबार — मिणुवरेशक आत्मांत पर जिला। यह स्रात ४६ १३ से २७ १४ उन तथा देगा ०६, ५० से १६ २५ प्रकारण पिन्तुत है। सूर्यमाण ४२६१ यमानि है। इसक उत्तरमें शिखुर राज्य, पूर्वेस यर और पार्वर जिला, द्विजा केंगिर नहा तथा परिचासे सिरुपुतरो सीर वराजी जिला है।

इस जिलेको लक्षा २१६ माल बीर चीछा ४८ मोज है। सिन्धुनदक्षे किनारे यह जिला पहले उपैर बीर पीजे अनुबैर बलुद मरुपूमि हारा मानून ६। सिन्धु अपूर्वे इसका इतिहास लिखा जा चुना है।

हिमुद्देती।
इस जिन्ने ० गहर और १४४६ मात्र रूपन है।
जनस बग १० लागके क्रोब ही। सैकडे पीछ ६१
माइसोको सापा सिंधो है। ब्रीयासियोसे मुस्ल-मानको स्था क्या हो। ब्राइग्री प्रधान व्यव हुम र, बानरा, गैह, पान, कर और नेल्डन है। विधा गिक्का पह निला इस प्रदेशके चीक्षेस जिल्हों है। २० मिडिल स्कृत, ३२५ प्राप्तारी स्कूल, ३ द्वे निद्व स्कूल और ४ स्पेशन स्कूल है। स्कूलक अलाना १७ विधित्ताल्य, १ सिविल शस्यताल और १ जनामा-अस्वताल है। सर कावसनी जहागोरक नाम पर पक्त हुतानमा में में नाम पहाली नाम पर प्रपान अन्यान्य स्थानाकी तुल्लाम यहांकी आयहना अस्वी है।

२ बक्त निलंका पह न लुझ। यह मझा० २५ १० कि २५ ३३ वर नया बेपार ६८ २० मे ६८ ४५ प्रे भे १० मध्य प्रे १६८ वर्ग मोल ऑर असर विस्तृत १। सूर्यासाण ३६८ वर्ग मोल ऑर जनसम्बद्ध लालक करोत है। इसमें हैंदराबाद नामक १ गहर और १०० प्राम लगत है।

वृदक तालुहका एक शहर । यह अक्षा ०२५ नवे

उ० तथा देगा० ६८ २, पु०के मध्य सर्वास्थ्यत है। जात स वया करोद ७० हमार है। १७६८ इ०मं गुलामताइ क रहेराने यह गृहर बसाय। १ स्म ग्रदर्स थ हाई स्कूल, १ द्रेनिय कालेत, १ जनाना द्रेनिय कालेत, १ स्तिक स्कूल, १ कालकार स्कूल, १ ब्राह्मियरिङ्ग क्लास स्तिर १ मेडिक क स्कूल है। इसके कलाया यह सियिल अस्य ताळ और एक चिक्सिल्य भी है। हैन (हि० रही०) यक प्रकारका यास, तक्का। हैनाड — सहग्राह्मिक्ड वर्मिय क्लास्य । हैनाड — सहग्राह्मिक्ड वर्मिय क्लास्य । १ स्टाइ १ इंक (अ० व्याप) मेद या गोकस्यक ग्रन्द, अफसोस। हैन (अ० व्याप) भव, तास।

हैवन (अ॰ फ़ी०) भव, सास । हैवत (अ॰ फ़ी०) १ मावाहिमोद्ध्य जल, सवेरेंडा जीस का पानी । (पु०) २ भूनिम, चिरावना । ३ सुवर्ण का पिकार । ४ दिया । ५ पर्वतियेश, किसालम । ६ पाला । ७ मोसा । (ति०) ८ सुवर्णमम, मीनेंडा । ६ सुनदरें र गडा । १० हिममन थी, पालेंडा । ११ जांडे डा, जांडे में होन्याला । हैनकुट (म॰ प०) हैसकुट पय तके पासका पुर दें नु।

हैमिनिटिक ( स ० पु॰ ) है मक्ट देखा । हैमबन्द्रि ( म ० पु॰ ) हेमचन्द्रका गोत्रावस्य । हैमन ( स ० प॰ फा॰ ) हैमन वस्त्र होत्र ( मर्बनायः

हैंगन (स ० पु० का०) देगल यय इति (सर्वताय् च तनोपरच । पा ४।३।२२) इति स्पार्थे झया तलीपट्य ।

१ हैमन्त ऋतु । (ति०) २ स्वर्ण जात, सेनिका। ३ हिमजात, वक्त का , ४ होमन्त भव, हेमन्त ऋतुमें हैं।ने-बाला । 🕠 पु॰ ) ५ मार्गणोर्गमाम, अगइनका मदीना । ६ हिमकालोद्दसच पष्टिकधान्य, हिमकाल या अगदनकं महोनेनं हीनेवाला साठा पान । र्हमना (स ० वि०) । जातकालका, जाड़ेका । (पु०) २ पृसका मदीना। ३ माठो धान। हेमन्त ( लं ० पु॰ हो ० ) हमन्त ( सिन्धवेखाह युतुनक्तरं स्या-ऽण्। पा ४। ३। १६ ) इति अण्। १ हम त बहनु। (ति०) २ तमनत सम्बंधो। हैमन्तिक ( सं ० क्वी० ) ग्रालिधान्य, अपमत धान । र्ममुद्रिक ( सं ० ति० ) स्वर्णमुद्रिकाविशिष्ट । हॅमल ( सं ० पु० ह्वी० ) दिमल अण्। देमन्त ऋतु। हैमवत (सं० हो०) १ मारतवर्ण । २ हिमालयका निवासी। ३ एक प्रकारका विष । ४ एक राक्षसका नाम। ५ एक सम्प्रदायका नाम । ६ मुक्ता, मोतो । (ति०) ७ हिमालय सम्बन्धो, हिमालयजा । ८ हिमालयजात, हिमालय पर द्वानेवाला। इंमवती (सं ० स्त्रीं०) १ हिमवत्की कन्या, पार्व ती, उमा । २ हरीतकी, ६रे । ३ स्वर्णशोरी । ४ प्रेत बचा, सफेर फूलकी चच । हिमचतः इति (प्रभवति । पा : शान । श्रीशेटक् ) इत्यण्। ५ गङ्गा । ६ रेणुका नामक ग'ध द्रव्य । ७ फपिलद्राक्षा, एक प्रकारकी दांख । ८ शतसो, तीसा । ६ हरिद्रा, इलर्दा । १० पीनदुग्ध सेहुएड, यूदर । ११ क्षीरिणी, शिरनी। हैमवर्चि ( सं० पु० ) हेमवर्चं सके गातापत्य । र्हमा (सं० स्त्रों०) १ पोतयृथिका, सोन जुहो । २ पीत चम्पक, जदं चमेलो । हमी (स'० स्त्री॰) १ पीत यूथिका, स्तीनजुदी। २ क्तकी। ( बि॰ ) ३ से।नेकी वनी, से।नेकी । हैयहुच (सं० क्वी०) हैयझबीन देखो । हेपहुचीन ( सं 0 छी० ) ह्यो गोदौदस्य विकार इति (हेपह वीनं संशायां। पा पारा२३ ) इति घडा, हियद्वादयश्च। सचो गोदाहोद्द अव घृत, एक दिन पहलेके दूधके मफ्छनसं षनाया हुआ घा। यह घो सर्वश्रेष्ठ और अत्युत्कृष्ट गुणयुक्त है। धृत शब्द देखे।

इंरण्य (सं ० ति०) हिरण्य अण् । १ हिरण्य सक्कार्याप, संनिक्षा । ५ से।ना उत्पन्न करनेवास।। हरण्यक (सं ० नि०) १ हिरण्य, नेानेका । स्वणंकार, सानार । हॅरण्यगर्भ ( म'० पु० ) १ मनुभेद । । मनु ३।१६५ ) २ हिरण्यगर्भ मनुके अपत्य । र्दरण्यनाम ( सं o go ) हिरण्यनामक गोहापत्य । दंग्ण्यवासस् (सं॰ ति॰ ) स्वणंबस्ययुक्त । र्दरण्यवाहेष ( सं० पु० ) हिरण्यवाहुक गाँखापत्य । हेरण्यरतृष ( संव सिंव ) हिरण्यस्तृषके गातापत्य, चे दिक ऋषिविशेष। **ईरिएयक (सं० ति०) १ सुवर्णसम्बन्धीय ।** २ स्वर्णकार, सावार । र्दरण्यवतो ( सं ० स्त्रो० ) नदीभेड, गएडकी, हिरण नदी। र्हरत (अ० स्नी०) १ झाइवर्ण, शचरज । २ एक मुकाम या फारसी रागका पुत्र। हरम्य (सं० ति०) हेरस्य अण्। १ हरम्बसम्बन्धीयः राणेश सम्बन्धीय । (पु॰) २ गणेशका उपासक सम्म दाय, गाणपत्य । र्दरान ( ख० वि० ) १ आश्चर्यासं स्तब्ध । २ व्यव, परे-हंरिक (सं ० पु॰ ) हेर बासुरोमायां जानानोति ठक्। र्चार, चोर। हैवान (अ॰ पु॰)१ पशु, जानवर । २ जड मनुष्य, वेवकुफ। है यानी ( स० वि० ) १ पशुका । २ पशुके करने योग्य। हैंसियत ( अ० स्वो० ) १ धे। यना, शक्ति । २ आर्थिक दशा, वित्त। ३ मूहप, बीमत । ४ श्रेणो, दरजा। ५ मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा । ६ धन, दौलत । हैं ६य ( सं ० पु० ) १ है हयवंशी कार्रावीर्या, सहस्रार्ज्जन । २ पश्चिम दिशाका एक पर्वत । ३ एक क्षतियन श। हिहयराजव श देखे। ४ देशमेद, एक मुद्दकता नाम। हैहवराजवंश-इतिहासप्रसिद्ध एक राजवंश । हैहयसं इस व शको प्रतिष्ठा हुई है। पुराण पढनेसे जाना जाता है, कि राजा है हम यह के पुत और महाराज नंहपके पांत थे।

देव जोगोने वागे प्रज्ञ कर क्व और क्सिनरड दक्षिणभारतमं अपनी धान जमाइ उसका होत्र गौर आनुष्पिक विद्याण दितराममें मही मिलता! मिला लिए आदिके आनुषड्ठिक प्रमाणमें देहवयप्रका जो सनित परिचय है उससे गाम जाता है, कि अवपानिको निरोप क्रमेवाले महाअपने श्वान्त सेकृटमें राज धानो बसाई। क्षी द ५० इन्मे अनेने हम्बपता वहत इ.उ जूर्ण क्या मा प्रमान क्षान नामकी श्रम और २० वर्षकी सुडा प्राप्तित था। वत्य केहिला विकाय के बाद उद्दोंने जो कैकृटक अब्द प्रचाद क्या था, यह ५४८ ईक्ते ही आरस्य हुआ। इसके बाद हा कल जूरीय जेदी सावन् नामसे इसकी प्रसावित हुद है।

योरदामये पुत्र रह्मामके जामनकात्रमें क्षत्रवीते।
किरसे अपना योषा हुना राज्य अनिकार वर लेक्टरों
को संख्यमें निकाल मगाया। ये त्रीम कोइ अपन म देख मच्चमारत मांगा गये और यहा हैल्य या पत्रज्यूडी नामसे प्रसिद्ध हुए। इसके बाद क्षत्रत्व प्रसादका पत्रदम् पत्रन होने पर लेक्टरोंने पुन लिङ्ग्ट राजधानी पर बानिकार जाताया। इस ४५६ हैंगों से क्रूटरराज वह मेनको सिकासन पर विधित्त पाने हैं।

धन तर ५६७ हैं भी पूर्वचालुक्वयाणीय १म पुल्केशी के पुत्र मङ्गलेश विषय मङ्गलेश पराज्ञयक्षी दाष्ट्र माज के प्राच्य के प्राच

आगे चल कर हैरव छोग कलचुडि या कुलचूरि कह लो लगे। ये नेगा चैदा नामक देशमं शस्य करने ये। यह चेदीराज्य वर्षामान अवलचुरक आमः पासक स्थान लेक्ट म गठिन था। उस समय हिंद्यराज चेदी या कलचुडिया गञ्ज कटनाने ये। योजे जब इस बाजकी एक जावाने कल्याणरेजमं जा कर राज्य फीलाया, तब ही से 'कल्याणके कलचूरिराज' नामण कारम्म हुमा ।

कत्याणपति विज्ञलकी उपाधि 'कालज्ञपपुरप्रायोभ्या' थी। कारज्ञमं प्राचीन चेदिगात्राक्षीरा एक त्यरहरून किला था। मार्ग्यूम होता है कि सभी स्मस्य कारज्ञर उनकी राज्ञपानिकरों सामक्ष जाता था। परम्तु यगार्थ में बिदुर (यहीमान तंतुर) नामक क्यानमें ही उनके प्रामाद कादि थे। करमाज्यतिक ऐसी उपाधि घारण करनाने हो जाना जाना है, कि उन्होंने पूर्वतन हिंद्य या कलजुडिय जानी मार्ग्यापुरायोध्या' कलजुडिय जानी मार्ग्यापुरायोध्या' करायिको सीरपने साम्य यादिक स्मरी य जाने सीर

हण्ण हो। बरवाणके बन्नमृरिय नके प्रतिष्ठाता थे। विरामको शिनालियिमे जाता नाता है, नि चेदिङ्क के कृष्ण और यहङ्क के समयान् श्रीमण्ण होते। वक से ये और लेगा व हैं विष्णुका व्यतार मानते थे। कृष्ण के पुत्र लेगाम, जापामक पुत्र परमहीं बीर यहो परमहीं विज्ञान के पिता थे। यह सोमेश्वरक पुत्र राजा नगन्यस्व के पिता थे। यह सोमेश्वरक पुत्र राजा नगन्यस्व के पत्र पो निज्ञान महामप्रके या थे। यह सोमेश्वर कर पो निज्ञान साम्य के स्वापक साम्य कर साम्य का स्व प्रतिकार पर प्रति के स्व प्रति के स्व प्रति के साम वाह हो। यह साम वाह हो। साम वाह हो। साम वाह हो। साम वाह से समस्व पर स्व स्व प्रति कर साम वाह हो। साम वाह से समस्व साम वाह से समस्व साम वाह से समस्व साम वाह से समस्व साम समस्व साम वाह से समस्व समस्व

लिङ्गायन पर्मायवर्षक बसाय इस बिडोन्के प्रधान तिता थे। बसायके मामा और समुद्द बलदेव महागाल विल्लाके प्रधान गाली थे। बलदेवशी सुरुषुक बाद् विल्लाके प्रधान गाली थे। बसाव लिङ्गायक मतका प्रचार करमेके लिये वाताना काली कर रहे थे, यह सुन कर राजाने उन्हें दे इंदा चाहा। बसाव भाग गये। पाताने बनका पीछा क्यि पर राह्म हो बसावके जिल्पोने उन्हें पराधन किया। राजाने बाध्य हो कर रहें मंत्रवे बनावा पड़ा, पर दोनात पटनी नही थी। इस्त समस्य वाद पड़यान करने बसावां राजाका काम तमाम क्या।

इस घरनाका वर्णन वस्पत्रपुरालमें मनजिङ्कायतको

लेखनीसं जिम मावमं किया नण है, विद्यालरायचरितके रचिता जैनकविकी रचनामें कुछ और तरहसे देखा जाता है। वसवपुराणमें लिखा है, कि राजा विद्यालने हल्लेक्स और मधुवेटय नामक दो लिङ्गायत साधुओं को युद्धां जान कर उनकी शांखें निकाल लीं। इस पर वसव वडे विगडे थीर उनके हुकुमसे उनके विषण्णिय जगहं को शामुचरने साथ राजसभामें जा कर राजाको मार हाला। अनन्तर वसवके शापसे हल्याणनगरीमें वेदर राष्ट्रविष्ठव फील गया। अधिवासी लोग बायसमें ही मार कार करने लगे।

दीनलेखकका उपाल्यान कुछ और तरहसे है। राजा विज्ञलने शिलाहारवं शीय सामन्तराज २य भोजका कानुमें लानेके लिये कोन्हाप्रको और युद्धयाना कर दी। कुछ दिन दार खराज्य छोरते समय वे भीमा नहींके दिनारे खेमा डाल कर विश्राम करने लगे। राजा स्वय' जैनधर्मातुरक्त थे, पर उनके मन्द्री वसव लिङ्गावत थे। वसव जब अपने मालियको स्वमतमें लाख चेषा करने पर भी नहीं छा सके, तब उन्होंने उनका प्राण छैनेका संकल्प किया । इस उद्देशसे उन्होंने भीमानदीके किनारे अवस्थित राजाके पास अपने एक विश्वस्त जड़म अनु-चरको जैनपुरे।हितक्षपम सजा कर मोजा। छद्मवेशी जैनपुराहितने राजाका कुछ दिपैले फल भेंटमें दिये। जैनधर्म पर विश्वास रावनेवाले राजा पुरेाहितके दिधे हुए उपहार पर जरा भी स'देह न कर फल ले लिये। परन्तु ज्यों ही ये उस सुपक्ष फलको सुघनेकं लिये नाकषे पास लापे, त्यें ही उनकी होश हवाश जाता TET !

यह सं बाद विज्ञिली ही तरह लेमेमें फील गया। राज-पुत्र रम्माइ विज्ञिल सीर अन्यान्य आहमोयवर्ग राजाकी सेवा सुश्रूपाके लिये वहां आये। बहुत चेष्टा करनेके बाद कुछ समयकं लिये उनकी मूर्च्छा दूर हुई। इस समय उन्हें।ने पुनको बुला कर कहा, 'दुरातमा वसवने विषे ला फल मेज कर यह की ग्रलसे मेरी जान ले ली। वेटा! नुम इसका बदला अवश्य लेना!' इतना कहते न न कहते राजा फिर मूर्च्छित है। पड़े, उनके प्राण पखेल उड़ गये। पिताका श्राद्ध आदि कर चुकनेके बाद युवराज बसवको इएड देने चले। वसवने मालवाले उपक्लस्य उलवो नामक स्थानमें जा कर आश्रय लिया। परन्तु वहां भी वे निश्चित्त न हो सके। राजसेनाने शीव ही जा कर उलवीनगरको बेर लिया। वसवने कृतं-में कृद कर मान रक्षा की। उनकी स्त्री नोलम्बाने विष खा कर सांसारिक ज्वालासे छुटकारा पाया। अनस्तर छैजवसवने राजद्वारमें आ कर प्राणिमक्षा मांगी। राजा-ने उन्हें माफ कर दिया।

११६७ ई०में विज्ञलकी सृत्य हुई। पीछे उनके छडके साम ( नामान्तर साविदेव या सामेश्वर ) सिंहा-सन पर वैठे। राजा सीमने अपनी स्त्री वाचलहेबीक-लिये १०६६ ग्रनके जय-वर्षमं कार्त्तिकी शक्का हादशोके दिन ब्राह्मणोंकी तथा सीमेश्वरदेवके पूजापलक्षमें भूमि दान की थी । ११०० शक्तमें राजा सामेश्वरका शासनकाल शेप हुआ। पीछे उनके भाई सरकमने कुछ समय स्वाधीनभावसे थाँग कुछ समय अपने भाई आहवमलुके साथ मिल कर राज्य किया। ११०३ और ११०४ शक्तें उत्कीर्ण गिलालिपिमें देविं भाइयेका छिखा है। इस अ'तिम शक्सें हो चालुक्यराज ४थँ सेमिश्वरने कलचुडिराजवंशक पंजेसे अपने पूर्वपुरुपोंके खाये हुए राज्यका कुछ अंश उद्धार किया। उधर उत्तरके याद्वराज्ञीने भी वचा खुना अंश अधिकार कर लिया । इस समय सिङ्गण नाम मानके राजा थे तथा उन्होंके समयसे कलच्छिनंगका विले।प हुआ।

इम शिलालिपिसं तीन विभिन्न ईह्य या कलचूरि-वंशक शासनप्रभाव नाना स्थानों में विस्तृत देखते हैं। उन तीनों में चेशंका राजवंग ही आदि मूल और अत्यम्त प्रभावशाली थे। कल्याण और रतनपुरके राजवंश उनके शालामाल थे। जनसाधारणकी सुविधाके लिपे उक्त राजाओं की तालिका नोचे लिपिवद्ध की गई है—

चेदिके कलचूरिराजगया

१ काकवर्ण २ शङ्करगण ३ दुदराज \* \* \* \*

२रेके पुत्र—५८० ई०

|                                     | qq · · · · ·               |              |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
| ४ बोकल १म                           | <b>251 80</b>              | 6.5          |
| ५ सुच्चतुङ्ग प्रमिद्ध घवल           | ४थे≄ पुत्र—६००             | £ \$7        |
| ्रै बालहर्ष                         | ५ये व पुत्र                | १० पृ        |
| ७ व्ययुरवर्ष युपरानदेव              | <b>ंदे के पुत्र—१२५</b>    |              |
| ८ रुक्मणराज                         | ७पे के पुत्र—६५०           | 1            |
| ६ शहुरगणदेव                         | ८वे के पुत्र-६७०           | नीर          |
| १० युवरानदेष २०                     | ८ने के पुत्र—६७५           | म्रा         |
| ११ को अनुदेव २४                     | १०चे ये पुत्र१०००          | <b>उद्</b> य |
| १२ गाङ्गेयदेव जिल्लादिस्य           | ाधे के पुत्र—१०३८          | दिस्य        |
| १३ क्णेंदेव                         | १२वे के पुल-१०४२           | पक           |
| १४ वत कर्णद्र                       | १३वे के पुत्र-११५२         | मान          |
| १५ गवकर्ण देव                       | १४ने क पुत्र-११५१          | ' হাস্ব      |
| र्६ नरसिंददेव                       | १ - चे के पुत्र — ११५५     | कर           |
| ¹७ जयसिह <b>रे</b> य                | १७वे के पुत्र—११७७         | की           |
| १८ विज्ञयमि हर्य                    | १७वे के पुत्र-११८०         | हाने         |
| क्व्यायके कप्रचृति                  | ((जगप)                     | की           |
| १ जीगम                              |                            | देव          |
| २ पेर्माडो ( परमदी )                | १∂वे पुत्र—११२८ <b>१</b> ० | हैहय         |
| ३ तिसुरतमहा विज्ञन                  | <b>२रेके पुत्र—११५५</b>    | आर           |
| ४ सामेश्वा या साविदेव               | ३रेके पुत्र-−११६८          | स्रो         |
| ५ नि शहूमहा सम्हम                   | " ११७८                     | उर्द         |
| ६ वीरपारायण साम्यगवन                | 11 2960                    | i            |
| <b>a</b> सिङ्गण                     | " ११८३                     | पुरी         |
| रत्नपुरने कटच्रि                    | (ानगण्                     | राज          |
| <b>१</b> किन्द्रराज्ञ-चेदीध्वर कोवक |                            | छात          |
| किसी शिरापि                         | विमें इनका पुषके रूपमें    | सेः          |
| ~                                   | रक्ष बजापतरास्त्रतं वर्णत  | पक           |
|                                     | क्षिण कीशलक सम्तर्गत       | ুমবা         |
| तुस्मानागरमं र                      | (अधानी यसाइ                | व्या         |
| २ वहल                               | १लेके पुत                  | 240          |
| ३ रहारात्र रहारेत्र १म या रहात      |                            | कि           |
|                                     | प्रतिष्ठःता ।              | स्रीव        |
| ४ पृष्यीदेव १म या गृष्योग           | ३रेक पुत्र।                | गपे          |
|                                     | ध्येके पुत्र१(१४ ६०।       | नारि         |
| ६ रहार्य २५-५वे के पुत्र, कल        |                            | वर           |
| ७ पृथ्यीदेव २व                      | ६डेब पुत्र—११५५            | ं कर         |

V27 15V

40

८ ज्ञाजकनदेव २व श्री के पुज-११६८ ६ रहादेव २० ८ने के पुज-११८१ १० कृष्यदिव २० ६ने के पुज-११६० कन्नवृद्दि, कनवाया, चेनी सीर स्टपुर सम्द देखे।

६९३ स ११८८ ६०के मध्याचीं समयमें चातुषय जीर कळ्चूरिराजाओं क यहारी वृद्धिण भारतयासोका घम प्रभाव और सामाजिक सगस्था नए है। तर नये मायका उदय हो रहा था। राजा तिसुरनमस्ळ जीर व्य विक्रमा दित्य के गामाकाळमें १०१७ प्राप्ता १८ वैद्यवणिको वक्त बीदिविद्द र तथा चारवाड जिल्के चर्मवीळळ (वर्ष मान दायोळ) नगरमें यक देवमन्दिर बनवाया। १०१२ शक्त में बहायुरके जिलाहास्यति वक्त दिग्गी सुद्रवा कर उमके किनारे शिस बुद्ध शीर कर्त्त तुर्ग्हिको प्रमिष्ठा हो। इस समय नवीयमसे लिङ्गायत चर्माका अम्बुद्य होनेके कारण जैनवर्म लेग हो गया। वहुतसे जैनमन्दिरी को जिनम्हिरी दूर के क्ष दो गर्म और उमके स्थानेस हिस्टू देवदेवीको चार्रा मितिहान हुद ।

हैहयय जी-युक्तपदेशके ब'ल्या जिलेबो एक राजपूत जाला। इस जालाबे लेगा हवय हा भी बहुताते हैं। लोगोंका विश्वास है, कि यह राजपूतजाला चाद्रय शसे उत्पान हुए है और सारे जिलेमें इनका वहा सामान हैं। कि यह नी है, कि नमेंद्री वप्टयकाकी मोलामनी

" ११८६ वृतीमें चाडव जाही यक राजधानी थी। दिश्य शीय राजा सहाग्रह न उस पुरी और वहाँ पर राजय नण मित शाम प्राप्त कर राजधान था ना सहाग्रह न उस पुरी और वहाँ पर राजय नण मित शाम प्राप्त कर राजय वा साम प्राप्त कर राजय वा साम प्राप्त कर राजय वा साम प्राप्त कर राजय ना साम राजय ना साम प्राप्त कर राजय ना साम राजय ना

विविध्य एवं । यहां भी वे लीग पांच नदी गर पास कर और पीछे जैसेको पुना पराध्य पार अपने बाब्री लाहे थे। इस समय उन लेगिका बलागेर्घ पराण जीर अप्रतिहत था।

१५२८ १०के लगनन हत्वराज भीवन (सर्वत) प्रेय अथवा उनके उक्तरीने स्वारीने गोहिनी नामकी एक यायणदरमाचा स्कीर नम् दिया । यह क्ल्या है।य-यं शर्दे प्रदेशित कली उत्परन एई भी । उसके जब-ठावण पर मात्रप्रको राजवुतास्य बलपुर्धार असे नप-हरण पर अपनी पापहयसिकै। चरितार्श रिया।

त्राह्मण कुतारी इस अपगान और हारतम्लानिके मारे लागमें उस मरी। सामुदालमें उसने जाप दिना शोब हो हंदववंशनी नीतिं और प्रवाद विलय हो वायेगा शीर उसके वंशवर मार्गायक करने जीवन विनाचें में ।' ब्र'हागफरपाका पाष्य निष्यन नहीं एका। याचे ही समयमें हेहयब शहा अवश्यकारी भगापनन शहरहता। सामनेते यही वर्षी सुसीपने देव इन लोगोंने जोझ हो उस अभिज्ञान विहिंवा नगरो-का परित्याग किया और गहा पार कर वे सबके सब . विलया परगर्ने चले गये। यदां कुछ दिन 'गंगाशाट' नामक रथानमे रहनेके याद में हुन्दी नामक रथानमें गये और वहीं स्थायीस्त्रको सन्ते लगे। आज भी हेह्यवं शीय राजे इस हरूदीयें जा कर हो राना पाचि ब्रहण करते हैं।

वर्तमान विहिया नेलस्टेशनके समीपवर्ती एक वर् पीपल पेडके नीचे मोहिनो ब्राह्मणीको समाधि अयस्थित है। स्थानीय रमणियां इस समाधि-म्थलमें का यह मोहिनोदी सती और देवोकी संशर्भमूना जान पर ' उसकी पूजा करतो है। मोहिनोकं शाप देनेकं बाद फिर फोई भी हैहयबंशधरके। विहिया जानेका साहस . होते (हिं० शब्य०) हाय, अफमास । नदीं करते। यदा तक कि, वे लोग विद्यिमी अपनेके पूर्वपुरुषोके प्रतिष्ठित दुर्गका खंडदर भी देणनेके। नहीं जाते। उनका क्रव रंग देख कर के हि के हि पारचात्य जातितस्वविद्व उन्हें नामिल जातिके बतलाने हैं। परंतु पुराणवर्णित हेंहय जातिके साथ उन लोगोंका संबंध स्वीकार करनेमें के।ई आवित्त नहीं देली जाती।

प्राण पहनेसे हमें पना जरुमा है, कि रेहम सीमोंने करवंद्रीय तालद्रानीं के साथ मिल कर बाहराहकी परास्त्र शिया चा, पीरी में स्त्रीय राजा समरने प्रसम्ब हव। महामित पर्नेत्र हाउदी विसिध्त हों मालम होशी है, कि क्षांदेलकाएके सम्तर्गत सहस्रवृश्की उपस्यकारी रेंद्रकरोजनी पर जाता रियासन है। इन देशोंकी शंक्या धे। हो वे यह भी थे पूर्वप्रशीकी संभवासी अपगत है नीर यह विष्युते प्रत्य प्रत्य वीसदि लाग कर वर्के हैं।

वादिणाल्यके प्रतिप्रोजाली रेस्पर्यकारा उत्तर प्राप्त-वर्गते भाग के स्वित्वेत इसामा मसम्बद्ध नहीं है। ज्यार पत्नी गरे विश्वसभी या खंडाएयाविकारे सहसे शीर है। हे सरवता की बरने वर भी यह अवस्य स्थानार क्रमा पर्वेशा, कि यह रीत्यवंत्र कृतिय संध्यसे उत्तरी मा पर यस गये हैं नथा जाते गढ़ चर उस्तें में दक्षिय भारतमें सर्वाचित खडाति और स्निक्ति भीरत-षदानोति। विम्मृति अटमें दशा दिया है। राजम्यान-यणित हेंद्रवयं बारे परिचयने उत्तर भारतमें दसरो हेदव गाजाकी विद्यवानना वसाजिन है।ता है।

हिया, है। है, ए. प्रशे, है, प्रश्न और हुन शह चीन तानहर्शांसी इहाँ में सानिके मानके साथ हिहा-शस्त्रका शब्दमाद्वाद देश कर भन्त्रापक विल्लामनी कहा है, कि हैहर लोग आवर राजपती हो तरह प्रध्य-एजिया-से भारतकार्धि लाव में तथा में छार नहीं गई सुर्वहाति-मेंसे पह हो। दानका विषय है, कि इस मनका हम होग यद्यीचीन सही पान महते।

र्रहण्यांचन्-रेहय या निश्मित्रपंत्रका चलाया हवा सम्बन्भेद । इत्रे फलचरि संबन् भी कहते हैं। उत्पटर वीजहार्णने प्रमाणित किया है, कि २४८ ई० ही ५वी मिनम्बरमे दरा शब्दका बारम्य है।

हाँड (हिं ० पु० ) शोछ।

होंडल (हि ० वि० ) मार्ट होंडीवाला।

होंडी (दि'० स्त्रो०) ६ किनाम, यामे । २ हीटा इन्हा। हो ( सं० पु० ) पुकारनेका शब्द या समीपन। २ साहात। ३ विस्मय।

हो ( लडका केल )—सिंहभूम जिलावासी केलजातिकी

यर शाला । है। शावद स थान और सु बानायाल होता | शब्दका अवसंश्व है । इस शब्दको मतुष्वका थे प्र होता | है। हा चाति कह गे।स्रोम विमन्त है । स्पेगसमें विवाह नहा हा सकता । इसके सरावा मातृसम्पर्काय | ननदीकी रिश्तदारमें विश्व करतेमें उन्दे कार्द सापिस नहीं।

ये लेग अपनेका सुद्धा करलाते हैं । छोटानाग |
पुर इनका आदिम बासस्थान है । याध्य ये छोग
काल लेगोकी हो एक द्याबा है । सामाचिक हिमाबसे '
होगण रचात लेगिय है। ये लेगा किसा दूमरा आति
मं मिलना नदीं चाहते । यहा तक, कि शाम पासमं
विदेशियोंका वस जाना उन्ह मालूम रोना है।

ये लोग पर अझूत स्विश्वन पर विश्वास करने हैं। बहुनोंका प्याल हैं, कि ओरपेराम और सियेद्वाकें। किसीने मो खिंछ नहीं की। वे आपसे आप उत्पन्न हुए हैं। सियोद्वान हो आप्तमाप्त और मिट्टो पहाह, जह आदिने सिछ की। पोठे सास और क्रासे एट्टो हक दी गा। जब दुल महुपन ने आराम मिल गया, तब सि गयेद्वाने पहि कर से गा। सह दुल महुपन ने आराम मिल गया, तब सि गयेद्वाने पहि कर उन्हें पक गहर में स्वित्वन ने स्वित्वन ने स्वित्वन ने स्वित्वन ने स्वत्वन ने स्व

ये दोना इनने सरल और अनमिश्च थे 🗲 सहुमशे विल्कुल स्टान धा। अता सियोद्वाने अपना अपना उद्देश व्यर्थ होता देख दोनाही घानहा मह व्यवहार करनासिखाया। उसे पीनेमें दानोकी कामका उदय हुआ। इस श दि अनुक अनुनीस १२ कन्या और १२ पत्र उत्पन्न हुए। इसक बाद सिवीडाने पक मीनकी नैवारी की जिसमें बारद माइबो का पर पक बहुन हे दी। इस प्रकार जब बारह जोडे हुव, सब उदी ने मे।जर्म का सब बस्तु सैवार हुई थी उनमेंस मनसुवाफिश इटा हैन उन हे!गोंस कहा । पहु<sup>‡</sup> सौर दूसरे जांहे ने मैस और पैल्या मास लिया। उसी जाडे से ही और भूमित्रकी उत्पत्ति हुइ । क्षिन्होंन शक्सक्ती ली, य हा ब्राह्मण और हातियक आदि जनक जननी हुए। सु इया लेगों ६ बादि विनाने शामुक और संधालाक पूरावुषय ने सुबरका मांस पसन्द किया था। इसी प्रकार मानव साधारणकी समस्त जातिकी उत्पत्ति हुई । मध्यान् करना मगराम्का बादेग दं, ऐमा समक्त कर समी हो लोग नव घराव पीत हैं।

य लोग अन्यान्य अनार्घजातिसे बढ कर देशनार्म सुन्दर हैं। किसी किसाक मुद्देश गठन और लाउपय आयों सो दें। क्रियोंमें सुन्दरीको सक्या वो कम नदा है। पुरुष अनेक समय न गे रदन हैं, ख्रिया साधारणता कमर्स्स एक क्यडा ल्पेट कर चल्लो फिरनो हैं। केवल चाह्यासा मादि शहरोंने सुसम्बक्ता तरह योग्राक्यह नती हैं।

नद बचा जम्म लेना है, तद मातापिमाको दोसो अधात अजीच होता है । इस समय स्वामी स्नोको अपने हाधसे रसोइ कर जिलाता है।

श्रत्येक प्राप्तमं शर्नेक श्रविषादिता सूता स्त्री हैं।
वसरा कारण यह दें कि करवारा वाय वरके पिना आदि
से बहुन रुपया मागता है, पर ने लोग इनना रुपया दे
कर दिवाद करना गढ़ी चाइन । इमके फ्रन्से किननी
यूदा किया आजोपन कुमारी हो रद जाता है। पेसा
स्वरूपमें उनका व्यक्तिवारिणों होना समस्मन नही है।
इन लेगोका विवाद विस्तर्म कोई मस्त्रपाठ नही है।
पर अपने वस्ताम महिरा डाल कर क्योरों देंता है,
कन्या अममेन कुछ पी र वस्की लोटा दता है। यहो
हर्द करोगों हो विवाद पदांति।

ये गिग तोर चतुष चलतिर्में बहे मिह्नदृश्त, व्यावाम मं पटु और माधारणना कृषिकर्मों वामाधी होते हैं। इन लेगों का मायवर्ष प्रधान उस्तर हैं हैं। मायवासने सब इन लेगों का यह जनासने मरा दरा है, तब ये लाग जूब भामोद प्रमाद मनान हैं। सुनदृह्द का ये लेग वयेष्ट सम्मात करना मानत हैं। सुनदृह्द सरहारको प्रधान बहुन बुछ सासिया और गोरे लेगों सार्वे। ग्रय-बाह प्रधादी प्रचल्हिय होंगी मारी हैं।

धमी इन लेगिये धर्ममनकी बाह स्वतन्त्रतानहा ई। वे धमा जिस धर्ममत पर विश्वाम करन है, यह या ने। निर्दूषुराणने या इमाई पार्टियों सुखर्ग निकली हुर बार्टिकले लिना गया है। कोल तर देखे। होई होह—चोनसाम्राज्यमें सीयनियेजित वक सुसलमान

होर है।र—चोनसाम्राज्यमें सीवनिवेजिक पश्च सुसलमान जानि । युपन प्रदेगमें सुगन राज्य श्रेरे जमाने सुमल

वल कर वह संक्षेप 'होइ-होर' गृब्द चीन देशकी सभी मुसलमान जातियोंके ऊपर वारीपित हुवा वीर इससे वह रवतन्त ज्ञानि समर्भा जाने लगा । चीन बार होडावादी ( हिं ० खो० ) है। दूर होडी र राज्यमे अधिष्ठित मुसलमान मालका ही इसी नामसे पुकारते हैं।

है।इ-कि'--वाँद धर्मावलस्थी एक चीन-परिमाजरः । ये म्यसिङ परिवासक फाहियान तथा अन्यान्य चीन-वासियोंके साथ ३६६-४०० ६०में खेतान (यु हन्) नगर-में पहुं चे । इसके बाद फा-हियानके तुमु-बेा, यु-होइ शौर त्सुलिङ्ग पर्वत लांब घर किएच्छ (वर्त्तमान लादक) पदेश आने पर है।इ किं दूसरे राख्नेसे तातार राज्य ऑर काबुलके वीचसं है। ने हुए उनसे जा मिले । किएच्छसे देवि परिवाजक एक मास परिचमकी और चल दर था-लो नामक स्थानमें पहुंचे थे। अनग्तर चे है।ग भारतवर्षके नाना स्थाना तथा सिंहलहोवके हानेक बीद तोथों, मठों और संघारामादिक दर्शन करते हुए नावसे जब-ह्रीप गये । बहासे उन लेगिने फिर स्वदेशकी याला को थी। फाहियान उस समय मारतवर्णमें बीद धर्मका प्रभाव और वैष्णव धर्मका अभ्यूत्यान देख कर उसे अपनो फे। किउ-कि नामक भ्रमण-विचरणीमें लिपि-वद्ध कर गये हैं। फाहियान देखो।

होई (हिं क्ली) दोवालीके बार दिन पदले हीनेदाला पक्र पूजन या त्याहार । इसमें ऐसी दे। स्वियों की फथा कही जाती है जिनमेंसे एकके। संतान है।ती हो नहीं थी और दूसरीको संतान है। है। कर मर जातो थी। होगल ( सं ० पु० ) तृणविशेष, एक प्रकारकी नरसल । होगला (हि॰ पु॰ ) होगल देलो ।

होजन ( हि' • पु • ) एक प्रकारका हाशिया या किनारा जे। कपड़ोंमें वनाया जाता है।

होटल ( अं ० पु० ) वह स्थान जहां मूल्य ले कर ले।गांक मेाजन और उहरनेका प्रवंध है।ता है।

होड (सं ० पु०) १ नीकाविशेष, तरेंदा । २ गोडदेशीय श्रोबीय ब्राह्मणविशेषकी उपाधि । ३ वड्डालकी एक कायस्थ उपाधि।

मानेनि उरगुर-होर-होरको उपाधि पाई थी । आगे महोड़ (हिं० छी०) १ शर्च, बाजो। २ एक दूसरेने वढ़ जानेका प्रयत्न, एवडां। ३ जिन्न, इठ। ४ समान होते-दां प्रयास, यरादरी। मंचू होग अभी वाणिज्य ध्ययसायके लिये चीन विद्यादेग्हों (दि' ब्रां॰ ) १ चढा अपरी, दूसरेके वरापर हाने या दूसरेलं यह जानेका प्रयदा। २ शर्मा, वाजी। है।इ (सं० पु०) चीर, चीर। ेर्।ढ़ ( स'० ति० ) चुराया हुआ, चेारोका । है।तर (हिं ० पु०) है।नहार, है।नेदाला । हेलिय ( हिं ॰ पु॰ ) भविनव्य, हेर्निवाला । है।तध्यना ( हिं० स्थी० ) भविनव्यना, है।ने गलो दात ।

द्दे।ता ( द्वि' ० पु० ) छोतु देखा ।

हेल (सं ० पु०। इहिनोति हु-(नन्नेप्टस्थप्द्रहेशिति। उगा शहर्द) इति तृण् निपानितरच । १ अरुपेर्येचा । २ होम-इसी, मन्त्र पढ कर शनिकुंडमें हचनकी नामग्री शालनेवाला । यह चार प्रधान ऋतिवत्तीं में है जा ऋग्वर-के मन्त पढता और देवनाओंका भारान करना है। इसके तीन पुरुष या सदायक है।ने हैं-मैनावरण, मच्छावात सौर प्रावन्तुत् । ३ पुराहित, बद्यादिस्यल में ऋक्षयेका । ४ पए, यजमान । (ति०) ५ पउक्तां। दे।तृह (सं ८ पु०) हे।ता।

है। तुनमस (सं ० पु०) है। ताका नमस, है। मका उपयुक्त चमस ।

है।तृजप ( सं॰ पु॰ ) है।ताका जप । हे।तृमत् ( सं ० ति० ) ऋषियुक्त । ( ऋक् १०।४१।२ ) हे।तुबूर्य्य ( सं ० ह्यी० ) हे।तुबरणकं धेगय कर्म, यज्ञ । होत्वेद (सं ० पु०) यत्र। (ऐतः बा० ६११) होतृसदन ( सं ० क्वी० ) यहवेदी, वह स्थान जहां है।ता वैट कर है। म करते हैं।

हे।तृकार (सं ॰ पु॰) हे।ताकी मोता। व्याकरणके सन्धि-सुतमें लिखा है, कि है।तु ल-कारके स्थानमें महकार सौर लृकारमें सन्धि है। कर दीर्घ ऋकार है। 'हीतृ,कार' यह पद बना।

हे।स ( सं ० हो)० ) हयते इति (हु यागाश्रू भविभ्यत्नन् । उच् **४।१६७) इति लन्।** १ हविः। २ होम। है। तक (सं ० पु०) १ है। ना। (ह्वी०) २ है। म।

हेत्त्रबद् (स० त्रि०) यश्चोदाः (सृष्ट् ध्राद्शेष्ठ) हेत्त्रबद्धन (स० पु०) इष्ययाहन गन्ति । नोत्रा (स० स्त्रो०) हु-त्रव टाप् । रृस्तुति । २ बाह्यय मान देवताः (गृक्राह्⊏⊂)

है(बाग्दि (म ० बि॰) हैं।म या मसहे(तक्येचा। है।बाशिमिन (सं॰ पु॰) है।मस्चक, पद्दकारा जो है।ता करते हैं।

हेतित (स ० पु॰) हात ियने अस्प इति इत्। होता। होतिय (स ० ति॰) होतृसम्बन्धो, होतामा स्वमृतवसस। होतो (स ॰ स्त्रो॰) हुत्त्वन्होय्। यज्ञमानस्त्रपा शिव मो प्रमार्थो।

होतीय (स o क्षीo) १ हविमे ह । (तिo) २ होतसम्बन्धो । होदाल-प आवर्ष गरमाय निलेके अधीन एक धाणिज्य प्रधान शहर । यह शक्षा० २७ ५३ उ० तथा देशा० es २३ पु॰ दिलो और मागरा जानेके राम्से पर अव न्धिन है। जनस छ्या ८ इजारसे ऊपर है। भरतपुरके जाटराज सरजमलका होदालके साथ वैवाहिक सम्बन्ध था। उद्दोके समय यहां बहुतसे प्रासाद और हर्म्या बनाने गये थे। परात अभी यहा लेक्समागमको बदले वानर समायम होता है और ये सब बही बड़ी समारते खदहरमे पड़ी हैं। के यस पह चौकीन सीडी सगी हर पुष्करिणोका सीन्द्रय ही अभी शक्षण है। मराठा के समय देवरानमें फरासी भीर बावेनकी आगीर थी। पोछे लाई रोक्ने जब उन्हें परास्त किया, तब बरहीने १८०३ ई०में यह महम्मद खाँकी जागीरसुत्रमें दे दिया। उनकी सृत्युके बाद १८१३ ई०में यह बटिशराजके इसक में आयो। यहां सराव, स्कल, डाइचर, अस्पताल और थाना हैं।

होनदार (हि॰ वि॰) १ मात्री जी होनेको है। २ बच्छे "स्वर्णोवाखा, प्रिसर्से मात्री व"नतिके विद्व हों। (पु॰) ३ यद बात जो होनेको हो, भवितव्यता।

होता (दि ० ति ०) १ श्रस्तित्व रक्षता उपस्थित या मीनुद्र रहता। २ विकार-सूचक क्रिया, यक कपसे दूसरे रूपमें शांता। ३ माधित किया जाता, सुगतता। 8 निर्माण किया जाता, बनाता। ५ घटनासूचक क्रिया, केंद्रे बात या स्थीम श्रो पहना। ६ क्सिसी रोग, स्वायि, बस्वन्यना, प्रेतदाघा कादिका आगा, हिस्सी मजै या बोमारोक्षा घेरला। ६ प्रमाय या नुण दिखाई पडना, असर देखनेर्मे बाता। ८ रड्सन्य पाना, ननमना। ६ बोतना, गुजरता। १० प्रयोजन या काण सधना, बाम निकलता। ११ परिणाम निकल्मा, फल्ट देखनेर्म आगा। १२ स्रति आना, हानि पह चना।

होतावर—१ वस्तर प्रदाश दिला काला जिलेका पश तालुड । यद बहार १३ ५३ से १८ २६ उठ तथा देता ७८ २६से ७४ ४७ पूर्व मध्य विस्तृत है। मूपरि माण ८०६ पर्गमील है। इसमें होतावर और माटकल नामन २ शहर बार १५ श्राम लगने हैं। जनस प्या स्थाससे कपर है। गरसोप्या नदी इस तालुक्से होती हुर प्रवसे परिचमकी और चलो गई है।

२ उक्त तालका प्रधीन नगर और बन्दर। यद बक्षा० १४ १० उ० सथा दशा० ६४ २७ प०, कारवारसे ५० मोल दक्षिण-पश्चिममं सर्यस्थित है। यहा गार सीप्यायाशिरायती नदाबा कर समुद्रमं मिल गई डै यहादी बादावी ७ हजारम लगभग है। यहत पहलेसे यह स्थान समुद्रवन्दर और बाणिज्यके लिये प्रसिद्ध हैं। १३वो सदोके शेप भागमें पहले बदु र फेदा, पीछे इदन, बतता इस स्थापका बच्छी तरह उठ्ठेज कर गये हैं। उस समय यहा बहुनसे घनी लेग रहते थे । १६वी सदीने चायलके व्यवसायके जिये इस स्थानकी बडी प्रसिद्धि थी, इस कारण दूर दूर देशसे नाथ जहान यहा बात थे। १५०५ इ०में पुरागीओं ने यहा दर्भ बनाया। पुर्तगीन देखे। पुर्तगोज प्रभाव जिल्हत है।ने पर बह स्थान वेदनुरके राजाके अधिकारमं आया था। पीछे हैं दर बलोने इसे दसल किया । १७६६ ईं ० में टोप सुलतानको पराजयके बाद यह स्थान वृद्धि अधिकार भुक हुआ है।

ग्रहरमें पक सद जजको अदालत, पक कस्पनाल, पक मिडिल स्कूल तथा चार अन्यान्य स्कूल है। होनो (हि॰ स्रो॰) १ इत्यस्ति, पैदास्य। २ वृत्तान्त, हाल। ३ मायी, होने नाली बात या घटना। ४ वह बात जिसका होना स सब हो, हो सक्तने नाली बात। होदर (हि॰ पु॰) सोहन चिडियाका पक मेद, तिहर। होम (सं ॰ पु॰ ) ह्यनिमिन ( असिल्पुमुसित । उपा श्रुवः ) ति मन् । १ देवताला के उद्देशसे अस्तिमें घृत, जो आदि बालना, आहुति देनेका फर्म । यसादिमें विधिपूर्वक अस्ति जला कर का घृतादिकी आदुति दो जाती है उसे होम कहते हैं। यह पश्च महायसके अन्त-र्गत एक यस हैं। आख्में लिखा है, कि दिज्ञानियोंका प्रतिद्न पश्चमहायजना अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये।

सती दिन होम किया जा सराता है और यह प्रति । दिनका कर्राव्य है। पञ्च महायग्रके मध्य देवताके उद्देशांग होम करनेका नाम देववग्र है। (मतु ३७००)

विधिपूर्वक शध्ययन और अध्यापनका नाम ब्रस् यज, समादि या उदक द्वारा वित्रहोक्के नर्वण करनेका नाम वित्यग्र और दोसका नाम देवयग्र है। जो गृहस्थ प्रति दिन पञ्च महायग्रका अनुष्ठान करने दें तथा एक दिन भो उसे नदीं छोड़ते वे पञ्चस्नाजनित पापसे गुट-कारा पाते हैं। (मनु ३।७।५-६)

होम ही इस जगत्को रक्षा और स्थितिका मूल है। होमका सम्यक् अनुष्ठान नहीं करनेसे वृष्टि नहीं होती। वृष्टि नहीं होनेसे शस्य उत्पन्न नहीं होता, शस्यके उत्पन्न नहीं होनेसे प्रजा उत्पन्न नहीं होतो। इस कारण जगत् धोरे धीरे ध्वंसको प्राप्त होता है। अतः होम हो चराचर जगत्हिधतिका मूल है।

प्रतिदिन है। मजन्य संस्कृत अग्निम पक शन्न द्वारा वस्यमाण प्रणाठीके अनुसार निम्नोक्त देवताओंका है। म करे।

'अन्तये नवाहा, सीमाय स्वाहा, अन्तियोमाभ्यां स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, धनवन्तरये स्वाहा, कुह्य स्वाहा, अनुमत्ये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, धावा-पृथिवीभ्यां स्वाहा, अन्तये रिवएकते स्वाहा' इत्यादि प्रजारसे होम करे। इनका होम अन्त हारा करना होता है। इसके वाद प्रति देवताका हिवसे होम करके पूर्वादि दिक्कामसे दक्षिणावर्षाम सभी और इन्द्रादि देवताओं-के उद्देशसे होम करना होता है। (मनु श्व ८४)

्र साग्तिक ब्राह्मण ही सार्थवातहाँम कर'गे। जा सव ब्राह्मण निर्मानक हैं उन्हें यह हीम करनेका अधिकार नहीं है।

इस (नत्योगिक शिर्तारक विवाहादिसीकार, दुर्गोत्सवादि पृजा, वनप्रतिप्रादि पर्य और पृषेत्समी आदिमें जो होना है। वनप्रतिप्रादि पर्य और पृषेत्समी आदिमें जो होना है। उसे निर्माचक होना कहने है। निर्माचकानः होनानुष्ठान देनिक कारण हमका निर्माचक नाम पड़ा है। यह नीमिचक होना तान्त्रिक और वैदिक्कों मेदने ही प्रकारका है। कालोपूजा, जगदाली पूजा, दोक्षाकर्म शादि जो स्वय तन्त्रों के कर्म हैं उनमें तन्त्रिक होना करना होता है, इस चारण उन्हें तान्त्रिक होना करने हैं। तन्त्रों का स्वय तन्त्रों हो। कर संस्था-रादि कार्यों वैदिक होम होता है। वैदिक होममें साम, ऋक् और यद्धा इन तीन वैद्या सामान्य कुणिएडका-के नियमानुसार कुण्योग्डका दन होम परना होता है।

सभो कार्यो के हो मके लिये ही मुझाएडका करनी है।ती हैं, इस कारण उसका सामान्य कुझाएडका नाम एड़ा हैं। यह वेदभेदसे भिन्न मिन्न प्रकारकी है।ती है। दुसप्रदक्त शन्द देखी।

यह वैदिक होम यथायिष्टान अग्नि स्थापन कर करना होता है। किस किस होममें श्रानिका प्रया प्रया नाम होता है उसका विषय रघुनन्दनने संस्कारतस्यमें इस प्रकार लिखा है—

लींकिक कार्यमें अग्निका नाम पानक, मर्माधानमें माधन, पु सवनमें चन्द्रमा, शुद्राकर्ममें शीभन, सीमन्ते।प्रयनमें मज़ल, जातकर्भमें प्रगल्भ, अन्नप्राग्रनमें शुचि, च्हाकर्ममें स्टय, उपनयनमें समुद्रभव, गादान संस्कारमें सुद्यी, केशांत-में गरिन, विसर्गमें चैश्वानर, विवाहमें चेजिक, चतुर्गी है।ममें ग़िली, धृतिहै।ममें र्थान, प्रायश्चित है।ममें विधु, पांकवड़में साहस, लझहाममें बहि, कोटिहाममें इताजन, पूर्णाहुतिमें मृद्, प्रान्तिकर्ममें वरद, पौष्टिकको अर्थात् दुर्गोत्सवादि कमें में वलद, अभिचार कर्ममें कोघ, कोप्रमें जहर तथा अमृतमक्षणमें कच्याद, ये सव नाम होगे। है।मके समय अग्निका नामकरण, बाबाहन और पूजन करके होम करना होता है। यथा—'अग्ने त्वममुकनामासि' इस प्रकार विगिका नामकरण कर पद्धतिके सनुसार ध्यानादि हरके पूजा करे। प्रज्वलित अग्निमें है।म करना उचित है। अप्रज्यलित समिमें होम करनेसे होमका फल नहीं है।ता। है।मकालमें पृतके साथ जी तिल आदि

मिला कर होम करना है। ति मिन मिन्न काणम होम का समित्र भी मिना भिरत प्रकारका है। तो है। पर त सामान्य कडाण्डिका क्याउमें यहहमरके समिधसे होम रिया जाता है। हामके धैयमें हामधैगुण्यका नाण करने के लिये प्रावश्चिस होम करता कर्सवा है। महान्याहति हारा प्रावश्चित्र है।म करनो स्नावश्वक है। चरुहीमन्ध्रण भें सामान्य द्वराण्डिया दश्ते दरते. उपलोगे मुमलमे धान कर कर सपसे फरक है। पीठे उस चाउलकी दध में बाल होमारिनमें पाइ वरे। पद चावल बादी तरह मित है। जाय, तब उमे उनार छे । उसी घर द्वारा विधि पर्धक्टोम करना होता है। चठ हारा होम और चठ पात करोती प्रणाली पद्धतिमें मयिन्तार लियी है, जिस्तार हो जानेस अयमे उसका जियरण यहा नहीं हिया गया। है। मनी अन्तिम पूर्णाहुनि दे कर है। म शेव करता होता है। येदी पर बैंड कर होम करनेका विधान है। परम्तु पूजाहति देनेके समय वड कर बाहति देना बाय श्यक है । इस समय यज्ञमान यदि खण् होम न करके प्रतिनिधि द्वारा पराये, तो उने प्रनिनिधिका स्वन्धरेत म्पर्श करता पद्धे गा।

हान के रोगमे पूर्णपात्र होतृत्रक्षणा देनो होनो है। अध्मुखि स्थात् आह मुही चायलका एक हु चि, ८ इ चि का एक पुष्तर और ४ पुष्तरका एक पूर्णपात्र होना है। दनना ही चायल और सदुवयोगो टक्करण देना होता है। अध्या बहुमानाकी जिससे अच्छी तरह तृति है। उननी हो यन्तु हारा पूर्णपात्र करें।

हसक बाद 'माने देन समुद्र गच्छ' यह बह बर द्विप द्वारा सम्बन्धा निस्तरीत सम्रा 'पृष्टिय देन कोतला सन् इससे जल द्वारा पृषियीका जोतल बरे। होमके शेवसे टुनयेप असम द्वारा निश्वत लगाने हा विष्यान हैं।

तानिक हामन्यज्ञम नित्य और नैमिसिक है। प्रकार हैता है। इनमें से अनिहिन जो होम क्या पाना है उसे नित्य हाम और होसाका सवा पुनाहि निमित्त यान जो होम किया जाता है वसे मैमिसिक होम करें है। सानमास्मे इन होमका चित्रेय विप्रका निका है। साचक यहि प्रनिदिन निरुद्धीयका अनुसास करें

साधक योद प्रतिदित तिटाहीमका अनुप्रान करे तो उस सर्वायका मिक्षि होता है। सायक तिस देवतां का उपासक है उसी देवनाके उद्देशने होम करें। पूजा, नव व, बीर होत ये तो में ही साधक के बमीए पल्यद हैं। पहरे देवताकी पूजा, पोछे तर्पण और होम करने का विधान है। यह नित्यहाम करनेमें यह रे बालसे चीकान मण्डल बता दर उसमे तीर रेपा सकिन करे । उन तीन रेजाओं के अध्योतक द्वारा भीशण कर विधिवर्षं क व्यक्ति छात्रे और 'क्रावादेस्या नमः' यह वट कर सम्मिन्धावन करे। इसके बाव निम वेंचनाका हैंग्स होता, उसी देवताका मुल्लम्स स्थारण कर क्यूड, स्थितित या भूमि पर अग्नि प्रस्तित करे। 'सुः भूयः स्वा' इस सीत स्वाहति हारा अग्तिकी प्रदालित करना होता है तथा 'भः म्याहा, भूप स्याहा, स्पा: स्पाहा' इन तीन मन्त्र द्वारा धन्तिमें चुनाहृति देना उचित हैं । इसरे बाद पहुट हारा आहति दे कर जिस जिस देवताका है।म होगा, उस उस देवताकी पता करके सुका असे १६ बार बाहति प्रदान चरे । इसके बाद इस्ट्रमण्डलमें होम विस र्जन करना होता है। इसी प्रणालीसे नित्य होत दिया जाता है।

स क्षेपदीम-नाधक ने मिलिक पुतादि न्यलमें विद पृदद्योग न कर सके तो स झे पर्म होस करे। इस है।स का विधान इस प्रकार है। बालकामण्डलमंदियना भेदसे उस देवनाका चक्र अकित करके वर्ग और उसर और तीन तीन रेखा की चे । अन तर जिस देवताका होम होगा, क्य देवताकै मुलमात्रमें स्थविदल बाउली कन, 'पाट' मात्रसे सारण और मुण्यस्त्रस प्रोक्षण करके हु (स मात्रसे अम्युसा वरे । इस प्रवाद स्थाएडळ सम्बत्त होता है। स्विट्डिल सम्बार ही नाने वर मुल्मान्त्रका उच्चारण करके 'जगुडाय प्रमा' यह यह कर कुएडपुत्रा करे। पहले जो उसर और पूर्शका धोर तीन रेखा की भी गई थी , उन रेलाशों के पुनदशी और 'ओं मुक्तन्याय तमः भी क्षेत्राताय सम भी पुरन्दराय समाः यद पद कर उनकी बजा करे। बानतर उत्तर औरकी तीन रेकाकी 'सी प्रचले नमः, शो धैवस्यताव नमः, को इन्द्रिय गमा इस सरवसे पूजा करनी होती है। यह होमशे माधारण विधि है। सुन्दरायभूमें कुछ तिथे पना है। उद् पर्तारी मन्त्रमें शर्थान भी हो छ। ने

ह्यीं सी: ब्रह्मणे नमः' इस मन्त्रसे पूजा करनी चाहिये।

होमधेदी पर पहले पट्कोण, उसके वाहर घृत्त और वृत्तके वाहरमें चार द्वारवाका चीकोन घर वना कर उसमें पुष्पाञ्जलि द्वारा देवताकी पूजा करे। पहले प्रणव द्वारा सभ्युक्षण स्रोर मूलमन्त द्वारा पुष्पाञ्जलि देनी होगी। होम-चेदीके अग्नि आदि कोणोंमें निम्नोक्त देवताओं की पूजा करना उचित है । 'ओ' घर्माय नमः, ओं छानाय नमः, शो' हौराग्याय नमः, ओ' पेश्वर्याय नमः', पूर्वादि बोर 'जो' अधर्माय नमः, ओ' अहानाय नमः, ओ' अवेरा-खाय नमः, ओं अनैश्वर्षाय नमः' इस प्रकार होमवेदीके कोण और दिशाओं की पूजा करके वेदीके मध्यमें पूजा करे। जो जनन्ताय नमः, जो पद्माय नमः, जो अर्क-मएडलाय द्वाद्शकलात्मने नमः, उ' संगममएडलाय पोडशकलातमने नमः, वं विह्नमण्डलाय हादशकलातमने नमः, इस प्रकार पूजा करके वेदीमें जा अप्टरल पदा अड्डित किये गये हैं, उनके केशरके पूर्वादि और तथा मध्यमें निम्नेक प्रकारसे पूजा करनेका विधान है। शों पीतायै नमः, श्वेतायै नमः। श्री अहणायै नमः, श्री कृष्णाये नमः, ओं भ्रम्नाये नमः, ओं तीवाये नमः, ओं स्फुलिङ्गिन्यै नमः, श्रों रुचिरायै नमः, श्रों ज्वालिन्यै नमः व' वह्न्यासनाय नमः। इस प्रकार पूजा करके व्यक्ति-का ध्यान करें। ध्यानमन्त्र इस प्रकार है—

"वागीश्वरीमृतुस्नाता नीजेन्दीग्रङोचनां । नागीश्वरेया संयुक्ता कीड़ाभावसमन्विताम्॥"

यह घ्यान करके "ओं हों वागोश्वराय नमः, ओं हों वागोश्वर्ये : नमः" इस मन्त्रसे पत्र्चापचारमें पूजा करें। इस प्रकार पूजा करके सूर्यकान्तादि मणिसम्भृत या श्रोतियगृहमें स्थित अग्नि लाचे । हे।माग्निमें विशेष विधान यह है, कि के।ई अग्नि ला कर उसमें होम नहीं करे, करनेसे होमका फल नहीं होता । पापाणजात, अरणिजात, अरण्यस्थ या वेदविद् ब्राह्मणगृहस्थित अग्नि विशुद्ध है। यही विशुद्ध अग्नि ले कर उसमें होम करना उचित है।

विह लाते समय सुन्दरी पक्षमें कुछ विशेषता है। उन्हें 'कामेश्वराय नमः' एह कर पूजा करनी है।ती है। इसका विशेष विवाण तन्त्रसारमें लिखा है। "भिरिनं प्रज्विक्तं वन्ते जातवद् हुतायनं । सवर्षावर्षाममनं समिद्धं सवैतीमुखं ॥"

ः इस मन्त्रसे अग्युपस्थापन करके निम्नोक्त मन्त्रसे अग्निकी पूजा करना सावश्यक है। 'ओं अग्नेहि रण्यादि-सप्तजिहाम्या नमः, ओं सहस्रान्चिपे हृद्याय नमः' शौ अग्निपहुङ्कभेषा नमः, ओं अन्तये जातचेद्से इत्या-धप्रमुशिम्पा नमः, तहारा भी ब्राह्माधप्रविक्या नमः, तहहिः अं प्रशाद्यप्टनिविभ्या नमः, तहारा ओं इन्हादिलाकपालेभ्या नमः, तहाहा भाँ बजायग्रेभ्या नमः' इस प्रकार पूजा करे। पीछे जिस पालमे घुत रहेगा, उस पालमें प्रादेश परिमाणका दो कुशपन रय कर घृतका तीन भाग करके इड़ा, विङ्गला बार चुचुन्ता रूपमें उसका स्मरण करें। पोछे श्रुव द्वारा दक्षिण भागसे आज्य प्रहण कर 'में अग्नये स्वादा' इस मन्तरंस अग्निके दक्षिण नेलमें शाहति तथा उसके वाम भागसे बाज्य ले कर 'बीं सामाय स्वाहा' मन्त्रसे वा नेत्रमें बादुति तथा मध्य भागसे बाउव है कर जी अग्नि-पामाम्यां स्वाहा इस मन्त्रसे अग्निके ललाटनेवमें बाहुति दे। पुनर्वार उस पालके दक्षिण ओरले औ नमः, इस मन्त्रसे घृत ले कर ओं अपनये स्विष्टिहते स्वीहा, इस मन्त्रसे अग्निमुख्यें होम करे । इसके वाद मदाव्याहति होम करे । 'बॉ भूः स्वाहा, बॉ भूबः स्वाहा, वो स्वः स्वाहा, वो वैश्वानर जातवेद इहावह ले।हिताक्ष सर्वकर्माणि साध्य स्वाहा' इस मन्तसे तीन वार आहुति दे।

उक्त प्रकारसे सभी शाहुति दे कर अग्निमें जिस देवताके उद्देशसे होम होगा, उस देवताके मूलमन्त हारा पीठ पूर्वक देवताकी पुजा बार होम करें। इसके वाद मूलदेवताकी पूजा करके केवल घुन हारा मूलदेवतावें उद्देशसे मूलमन्त हारा पचास वार आहुति दे। इस प्रकार शाहुति दी जाने पर वहि बार देवता का एक लाध समरण करना होता है। इस प्रकार स्वरण करने सूलमन्त हार फिर ग्यारह वार बादुति दे। यह बाहुति देनेके वाद होम-का सहुत्व करना होता है। जिस देवता का जो समिध कहा गया है, उसीसे लाधारणतः उस देवताका होम करना उचित है। तान्तिक कार्यमें विद्व पत हारा होम होता है। जितने विस्त्यपन हारा श्रीम होगा उनने विस्त्य पत्रकें म ब्यानुसार म बढ़ा शर लेना होता है। योने साथ जिल मिला लेना मोजरपक है। जिस दवनाका होम होगा, उस देयताके मूलमान होरा तथा मानतो खाहा जोड़ घर निर्दिष्ट स बयण विवयपन हारा होम बरें। उसनी स क्या ८, १८, १०८,१००८ आदि होनो है। पर जिसमी जैसी मुक्ति है, उसे उसी मिल के मनुमार होम करना जीवत है। निस विस्त्यपन हारा होम किया जाता है, यह करा कहा और कोडो का खाया न होना धाहिये। यह परिकार परिच्छान और तीन पर्सोवाला होगा । तननामारमे १४९ होमपत्रति नियाद माममे चलता है। साधारणन स क्षेपहोन हारा ही बाम चलता है। साधारणन स क्षेपहोन हारा ही बाम

सितव् दीवसे दगागुल परिमाण सितिव् द्वारा, दुर्वा दीवने वार उ नजी मर गुद्द वीदान सित वार उ नजी मर गुद्द वीदान दिवा के स्वाद कर कर गुद्द के दिवा के दिवा

इडू, म होममे धमलोकी गुउरुंकि समान ने कर होम करे। होमकी वस्तु क्रवर कहें गये परिमाणमें ले कर होम करना होता है। इससे कम या वेशी करना अवित नहीं।

हृद्यविद्रोप द्वारा होमकालमे शांजिका विभिन्न क्यमे प्यान करना होता है। सिनिष्य द्वारा होमकालमे शांजिक विश्व कर तथा क्यांच्य हुन कर तथा क्यांच्य हुन्य द्वारा होम करने में केंद्रा कर, दनको विभन्ना करनी होता है। सानी होममें शांजिक सुद्धां व्याद्धांत होना वायर्थक है। होमकालमें पि शांजिक कार्म में बाहुति होना बायर्थक है। होमकालमें पि शांजिक कार्म साहित हो जाता, तो होमकर्शाका व्याप्त नेत्रहोंने वायर्थक होता है। शांजिक वाया मस्तक वर शांजित होने वायद्याय होता है। शांजिक होना वहां सामाम अविकार क्यां महाम होगा वहां भाग शांजिक कर्ण, इसी मकार क्या माम सामाम करा होता है। साम माम करा होता है। साम माम करा होता है। होता है। होता है। होता रहनो है वह साम साम शांजिक होता है। होता रहनो है वह साम शांजिक साम शांजिक होता है। होतक साम प्रान्तिक होता है। होतक साम शांजिक होता है। होतक साम प्रान्तिक होता है। होतक साम प्रान्तिक होता हो हो। होतक साम प्रान्तिक होता हो।

होमकालमें अग्निके वर्ण और गधादि द्वारा शुमा शुमका निरूपण करना होता है। होमकालमं सन्तिका वर्ण सुवर्ण, मिन्दर, वालाक बचवा मधुकी तरह होने से, नागकेशर, सम्पक पुरुताग, पाटल, शृथिका, पश्च इन्दोवर, करनार धून सच्या गुग्गलको सी ग व होनेसे तथा शिका दक्षिणावलें, कश्यविद्योन और छत्तावृति होने से यजमानका शुम होता है। होमानिका धूम बुन्द्यूप्य बीर इन्द्रवत् धवल दीतेमे शुव होता है। राणवर्ण दीतेम यजमानका बराम, अध्निका १ण राख्न होनेसे राज्यविनास बीर दोमकालमे कांग्लमे काक या गई मको तरह शहर होतेसे जानना चाहिये, कि यजमानका समिए होगा ! सनिसे दुर्गम्य निकल्ते पर बज्जमानकी दुक्त होता है । शनिको ग्रिया जिल्ल या पृताकार दीनेस यजमानका धनस्य और मृत्यु कमिना धूम शुक्रपक्षीके एक या क्ष तरके र ग जैसा देगेले यहमात्रक योही, गाव बैल आहि विनष्ट देशते हैं। है। समकालमें यदि से सब दीप हों। जाय ने। उसका प्रतिविधान करना सानश्यक है। इसके

प्रतिविधानके लिपे म्लमन्तसे २५ वार आहुति देनी चोहिते।

२ एक प्रकारका मग्तपूर्वात दान जे। श्राद्धके समय किया जाता है। श्राद्धकालमें व्यन्तदानके पहले यह हाम करना होता है। चायलमें घी मिला कर उस चायलसे श्राद्धमें जे। ब्राह्मण कामन्त्रण किया जाता है या कुशका जी ब्राह्मण वनाया जाता है उसके आंगे होनेवाले श्रोद्ध-के। होम कहते हैं। श्राद्ध कब्द देखे।

होमकाष्टी (सं० न्त्री०) यहकी अग्नि दहकानेकी फुंकनी।
होमछएड (सं० ह्री०) होमस्य कुएडं। वह कुंड या
गड्डा जिसमें होन किया जाता है। तन्त्रशास्त्रमें लिखा
है, कि याग, यह और देवपूजादि स्यलमें पहले वेदी
दनानी होती है। इसो वेटीके ऊपर कुएड बना कर होम
करनेका विधान है। मएडप बनानेमें पहले जमीनकी
परीक्षा कर लेना आवश्यक है। मएडप कमर देखी। यथाविधान मएडप बना कर वेदिकांके विद्यागकी भूमिको
तीन भागोंमें विभक्त करे। मध्य भागमें सर्वतीभद्रादि
मएडल बना कर उसके आठ और ८ प्रकारके कुएड बनाने
होते हैं। चतुरस्रकुएड, योनिकुएड, सर्व चन्द्रकुएड,
लासकुएड, वर्ष लकुएड, पड़स्रकुएड, पद्मकुएड और
अष्टास्रकुएड यही आठ प्रकारके कुएड कदे गये हैं, इनके
अलावा ईशानकोण और पूर्वको और आवार्यकुएड
वनाना होना है।

इन सव छुंडों चतुरसक्ष् सर्गश्यांसिद्विपद, योनिकुएड पुत्रपद, अद्ध चन्द्रकुएड सुभकर सीर त्रासक्षकुएड ग्रह्नागक माना 'गया है। पानि प्रीमें वक्षु लक्षण्ड, छेदनकार्यमें पड़स्र और मारणकार्यमें पद्मकुण्ड प्रगस्त है। स्रष्टासकुएड वृष्टिण्द सीर रेगनाशक है। ग्रान्ति, पृष्टि और सारोग्यसाधन कर्ममें चतुरस्रकुएड, श्राक्षणं कर्ममें तिकीणकुएड, उचाटन सीर मारण कर्ममें वक्षु लक्षण्ड शुभ है। पृष्टिकर्ममें उत्तरकी थोर, ग्रांतिकर्ममें पश्चिमकी थोर, उचाटनमें वायुक्तिणमें और मारणकार्यमें पद्मकुण्ड प्रगस्त है। किसी किसीके मनसे ब्राह्मण चतुरस्रकुएड, श्रांतिय वक्षु ल, वैश्य सर्च चन्द्राकृति और शूट तिकोण कुण्ड बना कर उसमें होम करे। किसी किसीका कहना है कि चतुरस्तकुण्ड सभो वणों के सभी कार्यों में शुभ है। कहों कहो ताम्रनिर्मित मुण्डमें होम करते देखा जाता है। परन्तु ताम्रकुण्डमें होम करनेका कोई विधान देखनेमें नहीं आता। होमीय ताम्रकुण्ड प्रायः चतुरस्र या चौकीन हमा करता है।

हाथ भर लंबी चीडी जमोनमें स्ता गिरा कर सम चतुरस्त्रकृण्ड बनावे। इसी क्रुण्डकी चतुरस्त्रकृण्ड कहते हैं। सन्यान्य कुण्डोंके लक्षण सीर विशेष विवरण तन्त्रसारमें लिखे हैं।

साधारणनः देखा जाता है, कि होमकुएड वनो कर होम कार्य नहीं होना । वेदो या भृमिके ऊपर चतुरत्र, लान आदि बंकन कर उमीके ऊपर होम किया जाता है। होमतुरङ्ग (सं० पु०) यहोयाध्व, अध्वमेध यहका चोड़ा। होमदुह (सं० ति०) १ होमार्थ दुष्पदोहनकारी, होमके लिये दूध दूदनेवाला। २ होममें देने येग्य दुधारिन गाय।

होमधान्य ( सं॰ छी॰ ) विल । घृनके साथ विल मिला कर है।म करना होता है ।

होमधूम (सं॰ पु॰) होमीयानि-धूम । शास्त्रमें लिखा है, कि यह शरीरमें लगनेसे शरीर पवित्र होता है। होमधेन (सं॰ स्त्रो॰) होमसाधन धेन, यह गाय निसके

धीसे होम है।ता है।

होसन् (सं० क्वी॰) होम।

होमना (हिं कि कि ) १ देवताके उद्देशसे सिनमें डालना, हवन करना। २ वत्मग करना, छे। इ देना। ३ नए करना, वरवाद करना।

होमभस्म (स'० ह्ली०) हुत द्रव्यजात भस्म। होममें जिन सबकी आहुति दो जानी है, उनके भस्म होनेसे जो चूर्ण वन जाता है उसीको होमभस्म कहने हैं। यह होम भस्म अत्यन्न पवित्र है। इस होमभस्म द्वारा निलक लगाना होता है। त्रिपुण्डुकादि स्थलमें होमभस्म द्वारा हो करना होता है। इस होमभस्मका विभूति भी कहने हैं। होमर—पाण्चात्य जगत्में सुपरिचिन ग्रीक महाकवि। श्रीस राज्यके सात नगर महा कविके जन्मस्थान वताये जाते हैं, इससे लेग उनसातोंका वड़ा सम्मान करते हैं। कहते हैं, कि ये स्मर्णा-नगरिनवासिनी पितृमातु-होना एक कुमारीके गर्भसे नुंउत्यन हुए थे। मेलिस नदीक बिनारे उनका मकान था । इस कारण माताने पुत्रका नाम मेलिसिनोनिस रक्षा था । किमियस नामक एक ध्यक्ति उस नगरमे समृति विद्यालय पेमल कर लडकोंना काव्य और साहित्य पडाते थे। अहींने मेलिसिपेनिसकी माताके क्य पर ब्याल्ट है। कर उससे किर विवाह कर लिया और महाकवि होमरका इसक ले कर अपना उत्तराधिकारी बनाया।

फिमियसकी मृत्युके बाद होमर सङ्गोत निधाणयके शध्यक्ष और अध्यापक हुए। इस समय उनके हृदयमें 'इंडियड' रचनाकी बासना जाग उठी । उस प्रयमें रोक्षचरित्रका पूर्ण चित्र प्रतिफलित करनेकी इच्छासे ये देशारनको निक्छे । पोठे स्वदेश छीरने पर सिमर्पा वासीने उनके प्रति दर्ध्यवहार करनो आरम्म कर दिया। प्रतिवासी द्वारा इस प्रकार सनाये जाने पर ये जनमभूमि को हो। इ. कि होस नगर कहे गये । यहां भी उन्होंन विद्यालय स्रोत वर लेगोंको सहीत बीर काय सिवाया था। प्रदापा आने पर ही से स धे हए सीर इसो कारण उन्हें मारी दारिह्रदुःख मीग करना पडा था। महा क्य अस्तिम जीवनमें स्वरचित कीर्तिगाधा गान करते हुए नगर नगरमें भिक्षार्थ घुमते फिरतेथे। साहक्रेडिश के बातगीत बाइउम नामक एक छे।दे होपों इनका देशात हुआ । इल्याउ प्रश्यमें आगामेमनवर्षे प्रति साकिल्सिका प्रतिहि सा प्रहण, द्वायनगरक सपरीधर्मे प्रोक्षेत्री दुर्गीत आकिलिस द्वारा हेक्स्वय आदि विष रण चौदीसचे सग में लिला हमा है।

होमरका दूसरा प्रत्य 'शोडेसा' है। इस महाबाध्य मं भीरावीर इडिल्सका द्वायसे स्वदेशकी और इधाका योजाका विवरण हैं। इस प्रत्यमें बहुतकी अभितय, श्वाबक और अनेसांगं घटनावळों मी चित्रत हुई है। इलियय-पणित हेल्या इरावयूकांत मारतीय महाकि वालागिक विरास्त सामावणक सीताइरण प्रसङ्ग से साथ मिलता सुखता है।

इसके सिया 'वाबद्वाकोणिया माकिया' या मेक मूर्यक्रयुद्ध नामक पक्ष दूसरा काव्य भी इनका रूपा हुया मिलता दें । इनक रखे हुए बहुतसे स्त्रीत्रगीत मी पांपे आने दें। होमरहा आदि हाय आइश्रोतिय मायामं रचा गया। पीठे उनका प्राय सभी सम्य यूरोपीय भाषामं अनुसद् हुआ है। पाञ्चास्य जगत्वासी इन्हों को पाञ्चास्य माहित्यके आदिवयि मानते हैं।

होमयत् (स ० त्रि०) होमयुक्त, होम करानेवाला, साग्निक प्राह्मण ।

होमानि (स॰ पु॰) यद्यादि, होमक्षी आग । होमानि विशेष पवित्र है, इसलिये इस शन्मिं मेर अपवित्र यस्तु नहीं जलानी चाहिये । होमानि चुणाना भी मना है। होम समाप्त होनं पर वह अग्नि बापे आप कुफ जायेगो।

होति (स o go) १ अमि, शाग। २ घृत घी। ३ अल.पानी।

होतिम् (स॰ पु०) १ होतक्तां । जुहोतिति हु (उन्पू क्दविहोभिन । उष् ३१८४) इति मिनि निपातितस्य । २ यजमान ।

होमियोपैयिक (अ० वि०) १ चिक्तिसाकी होमियोपैयो नामक पद्धतिक अनुसार। २ होमियोपैयोके अनुसार चिकित्सा करनेवाला।

होनिये। पैथी (अ ॰ स्त्री॰) पाश्चात्य चित्रिरसाहा पक्ष सिद्धान्त या विधान ते। हालमें निष्ठाला गया है। इसमें विषेत्रको अव्यसे अला मात्रा द्वारा रोग दूर विधे जाते हैं।

इस सिद्धाग्तक अनुसार के हि रोग उसी इव्यसे दूर होता है जिसके कानेसे स्वस्थ मनुष्यमें उस रोगके समान अक्षण प्रकट होते हैं। इसमें म खिवा, कुचला बादि अनेक विपाको स्विरिटमें डाल कर उनकी मानाको निर-गतर हलको करते जाते हैं।

होमीय (स॰ ति॰) दीम सम्बन्धीय, होमका। होम्य (स॰ ही॰) १ घृत, घी। २ होमीय टब्य मात्र। होर (दि॰ वि॰) ठहरा हुत्रा, चलतेसे दका हुला। होरमा (दि॰ पु॰) पङ प्रकारकी घास या चारा, सावक। होरसा (दि॰ पु॰) परधरकी गोल छोटी ¦चीकी निस

गर चन्द्रन विसते वा रेटी वेनते हैं, चीहा । होरा ( स ॰ छो॰ ) १ ज्योतिपोक्त रुम्न । २ एक राग्नि या छन्दरा बाधा भाग । ज्योतियग्रास्त्रमें लिशा है, कि राग्नि

दो दो सागमेंसे एक भागका नाम है।रा है। मेप, मिथुन, सिंह, तुला, धतु और इस्म ये छः विषम राशिके हैं। इन छ। विषम राशिके प्रथमाई के पति रवि और द्वितो-याद्व<sup>९</sup>के पति चन्द्रमा हैं । वृष, कर्कट, कन्या, वृश्चिक, मकर खोर मोन ये छः समराशि हैं। इन समराशियाके प्रथमाई के अधिपति चन्द्रमा और द्वितीयाई के रिव हैं। वड्डगं गणनारथलमें राशि, होरा, द्रेकाण, ति शांश आदि स्थिर कर फल निरूपण करना होता है। एक उदा-हरण दिया जाता है-मेव राशि या लग्न मा परिमाण श्रदाहर (चार दण्ड, बाड पल बीर मेालह विपल) है, इस राशिका आधा करनेसे २।४।८ (दो दण्ड, चार पल और आठ विपल ) होता है। अतपव २ दण्ड. ४ पल और ८ विपलकी एक होरा हुई । मेप विपम राशि है. इसलिये विपम राजिके प्रथमाधिपतिके अधिपति सूर्य हैं; जातकका यदि उसके प्रथमां इंमें जन्म हो, ता जानना चाहिये, कि सूर्यकी होरामें उसने जन्म लिया है तथा अन्तिमकी होरामें होनेसे चन्द्रमाकी होरा होती है। इसी प्रकार सम और विपम राशिकी होरा तथा उसका अधिपति स्थिर करना होता है।

३ होराझापक शास्त्रमेद, होराशास्त्र । यह उपे।तिप-प्रन्य हैं । ४ एक अहोरासका २४वां भाग, ढाई घडीका समय । इसी शब्दसे अहुरेजी Hour हुआ हैं । ५ विली-लिका, च्यु'दो ।

होरिल (हिं • पु॰) नवजान वालक, नया पैदा लड़का। होरिल मिश्र—एक प्रसिद्ध स्मार्चा वण्डित। इन्होंने परमेश्वरोदासाब्धि या स्मृतिसंप्रहक्षी रचना की। होरी (हिं • स्त्री॰) एक प्रकारकी वड़ी नांव जा जहाजों परका माल लादने और उतारनेके काममें आती है। होल (हिं • पु॰) पश्चिमी पशियासे आया हुआ एक पौधा। यह घोड़ों और चौवापेंके चारेके लिये लगाया जाता है।

होलक (सं o पु o) आगमें भुनी हुई चने, मरर आदिकी हरी फलियां, होरा । यह कुछ वायुजनक तथा मेद, कफ और मिलित विदेशका शान्तिकारक है। होलकर—इन्दोर-राजधानों सुप्रतिष्ठित एक मराठा राज-वंश। इस राजि शके आदियुक्य दक्षिण-भारतमें प्रवा-

हित नोरानदीतरवर्ती हल नामक प्राममें रहते थे। गाचारण और कृषिकमें ही उनकी उपजीविकां थी। हल-नामक प्राममें रहनेके कारण चे लोग आगे चल कर हल कर या होलकर कहलाये।

इम कृपक्तवं शकं कुण्डती दोलक्षरके पुतक्रयमे है।ल-करकुले।ज्ञ्चल मलहारराचने जनमग्रहण किया। (करीय १६६३ ई०)

वचपनसे ही मलदारको निभा पता बार साहसिक्ता-का यघेए प्रमाण पाया गया था। जब ये थड़े हुए, तब घृणित गोचारणवृत्ति छोड़ कर महाराष्ट्रीय सरदार कदम बन्दके अधीन सैनिकका काम करने लगे। यह सेनाविभागमें विशेष पारदर्शिता बीर मुख्याति लाभ कर १७२४ ई०में ये पेशवा बाजोरावके अधीन ५ सी सेनानायकके पद पर नियुक्त हुए। यहां उनको प्रतिभा दिनों-दिन चमकने लगी। १७२८ ई०में वे मालवके घासनकर्ता नियुक्त हुए। यहां पर १७६६ फें को उनको मृत्यु हुई। मलहाररावने विख्यात पानीपतको लड़ां हैमें उपस्थित रह कर अपनी आंखोंसे महाराष्ट्रशक्तिका अधा पतन देखा था। यहां उतना क्षतिश्रस्त न हो कर वे रणक्षेतसे अपने सेनादलको निरापद स्थानमें ले गये। इस युद्धमें माधाजी सिन्देके सेनादलको बुरी नरह हार हुई थी। मलहारराव देखो।

मल्हार रावकीं मृत्युके वाद उनके पीत मालीराव मालवके सिंहासन पर वेटे । राज्यारीहण्के नी मास वाद मालीराव उन्मादरीगसे आकान्त हो इस लेकिसे चल वसे । राज्यका कोई उत्तराधिकारी न रहनेके कारण मालीरावकी माता प्रथितयशा अहत्यादाईने अपने शशुर-के अधिकृत राज्यका शासनभार अपने हाथ लिया । वे मलहारगवके अधीनस्थ नुकोजो होलकर नामक एक विश्वस्त कर्मचारीके क्रपर अपने सेनादलका परिचालन भार सौंप कर निश्चिन्त हुईं।

तुके जी मल्हारावके स्वजातिमात थे। उन-देानों में कोई सम्पर्क नहीं था, परन्तु तुकी जी सरदारने बड़ी विश्वस्तताके साथ उन पर जी कार्य सींपर गया था, चलाया था। १७६५ ई० में अद्द्यावाई की मृत्यु हुई और तुके जी होलकरने शासनभार शहण किया। दुः बका रियव है, कि उनके भाष्यमं भी राज्यसुख अधिर दिन बदा न था। उनकी सृत्युके बाद बायसकी लडाईम रोडकरणित नष्ट हो गर। १८भे सदीके शेव भागमे जे। बर फगडा शुक्त हुना उमने मारे महाराष्ट्र समाजमें फैल कर महाराष्ट्रगिकका एकदम सामध्यादान बना दिया। महस्यावार और तुकीनी रोडकर दक्षे।।

इस समय बुकांशीन दूसरे पुत्र ययाप्यताय अपने भुववलसे राज्यमे ज्ञानि स्थापन करनेशे कोजिन कर रहे थे। १८०० देवमे अहाँनि अपनो संनाधादिनो ले कर सिन्दे और पेणाशी परिचालित मराझा संगापर इमला कर दिया और उहे परास्त कर मार मगाया। अन तर अहाँने पेतवाका अपनी मुहमे करण सारी महाराष्ट्रकिका एकको अपी राज्या दराहा किया, पराष्ट्रदास समय पेज्याको साथ अहाँका गर्यमे एटकी 'बसह सिन्दे ही गर्या। उनको अनुसार परोपन्त-रायका फिर पेज्याको जिल्हा युद्ध करनेशा साहस नही हुआ।

१८०३ रंग्मे सि देशम और वरांग्के रामा मिठ कर अनूरेनेक विद्य यह है। गये। यहीय तराय हीलक्ष्मे प्रतिका की थी, कि सुद्धकालमें चे उन लेगी। के साथ मिल कर अनूरेनेकि विद्य युद्ध करेगे। यर तुम्म सुद्ध छिड गया, तक ये आगी स्वभाव मिद्ध कुरशमनिक सुद्धित यग्यानों हा रणक्षेत्रम गहा उनरे। वरन्त्रे अन्याम मत्रवन गाडीके लिये स्वयां मेना के मर सम्य हो खड़े रहे। उत्ता उद्देश्य था, वि यदि इस सुन्में प्रमायनाली महाराष्ट्रकिका विलेख हैं।आव, है। विकास स्वर्गा है। जनके साम

पर तु उनका यद उद १व मिस्र कते हुमा। अह देना और मिन्देरात के बीच सूटा अञ्चामाम में सिप है। गर्र । हेर उदर्श जब देखा कि उस साधि दे वरू उतका स्नाप भी सोमायर हुना है, तब ये दिक्साव्य विसूद है। गये। दुष्ट समत बाद च प्रदुरेजा क विरुद्ध युद्ध करने दलक जसाय परास्त हुन तथा उनकी सारो सेना नितर दिनर हो गर।

बलपान् शबुणे सामने देशलकर बहुत देर खड़ा न रह Vol. XXV 40 सके बीर थे जातर प्रवाहित प्रदेशों साम गय। स गरेन संनापति लाड लेनते उर्हे पन जोक लिये से निश्च की पर स पन ज न के। यहां जा कर परेशान्त राम सिख लेगे कि साथ मिल गये तथा उन्हें स गरें जा के नियन्त उसना लगे। हु जमा जियन हैं, कि इसमें ये काम याव न हो सके। १८०५ ईं क्यों दिस्मवर्षों उर्दे बाध्य हो कर अगरें जांक मजुरूत पक मिले पत पर हहला हर करना पड़ा। इस घट- की माले चना करने असका दिसाम खराव हो गया और य उमादरेगा प्रमत हो पड़े। इसी होलतां १८११ ईं क्ये। उनका देशान हुना।

वशीय तम मल्हार राय होल्यर नामक पर सवैध पक्षोसे उरवण पुत्र था। सृत्यु यालम वह बालक साधा जिस रहीक बारण उनका माता तुल्सोधारने स्वय जासन मार अपने हाथ लिया। राजा बाल्य था और राय्य ज्लानेवाजी राणा भा स्मिन्ध रास्त्रम अगानित प्रेल गर। राज्यक नाना स्थानामं मी सामन्तेवा राष्ट्र जिल्ला आरम्म हो गया। राज्य पत्रसे होल्यर कार्य हम अनेय देज हाथसे जाते रहे। यद्यवस्वयारियोने जिल्ला मा यर तुल्साधारका बड़ी निष्ठुरतासे मार साला।

१८१८ ६० को ६वी अनवरोने। माहित्युरक सुद्धमें होलकरको सेना सम्यूणकराम परावन हुर। अनक साथ मन्द्रवीरकी प्रमायित साथि हात्रौष अनुसार उद्देशपुर अध्युर शादि राजपून राजाबींचा होलकरक जामनसं सुच कर अगरेनाज अधान लागा गया तथा काटाक राजा आलिमसिदन हालकरक अधिहन चार जिले बजाना है कर ब द्वारून कर लिये। इस प्रकार सम्युरा शैलालाने बहिण और उन शैलक २५०४को भूमानमें हालकर अधिहन हमान हुमरोक हाय चने गये। जी इस्त होनकरके पास कमान हुमरोक हाय चने गये। जी

र्८देदे रव्य सम्पूर्ण पाममं २८ वर्षाची उमरमें मल हार राय देशान्तर बिचा नेवर सम्मान छोड़े इस जिल्ला चण वर्षे । बीछे मण्डारका विषया बक्तो और माताले मार्चण्ड राय नामन बन अत्र वर्षन डिजालीद बालन को ने। व लिया। १८३४ रे०की १३वीं जनवरीका वही वालक गद्दी पर व होया गया। मलहार रावकी माताने यही से। च कर एक छोटे वच्चेको गद्दी पर व होया था, कि यह बहुत दिनें। तक अपने हाथके राज कार्ण चला सकेगी। परन्तु उसरा यह काम लेगोंको पसन्द नहीं आया। राज्यके परस्य और संम्रान्त व्यक्तियोंने मृत राजा के छातिमाता हरि राव होलकरका सिंहासन पर चंडाना चाहा। इसके पहले ही राजनैतिक सुव्यवस्थाके लिये १८१६ ई०मे हरिराव होलकरका कारागारमें व द रसा गया था। राज्यके समम्रान्त व्यक्तियों तथा उनके अनु गत हिताकाक्षियोंने मिठ कर १८३४ ई०को नरी फरवरी की रातको वलपूर्व क हरिरावको कारामुक्त किया। पीछे प्रजामएडली और सेना-दलके आग्रहसे वे हो राजा मने। नीत हुए।

राजपद कीन पायेगा, इस विपयकी मीमांसा करनेके लिये अंगरेज गवमें एटने वीचमें पडना नहीं चाहा। फलतः दोनों ही दल अपनी अपनी शक्तिके अनुसार अपनी अपनी घाक जमाने लग गये। इस राष्ट्रविष्लवसे राज्य भरमें घीर बराजकता कील गई।

सार्ताण्ड रावकं पक्षवालींको हुग्र हुई।
मार्ताण्ड राव राज्यसे निकाल भगाये गये। उनके रिंहासनका दावा छोड देने पर दूसरे पक्षने उन्हें मासिक ५
सो रुपयेकी वृत्ति स्थिर कर दी। १८३५ ई०की ८वी'
सितम्बरका विपक्षियोंने नये महराज, शोर उनके मन्त्रीका
मार डालनेकी इच्छासे राजप्र।साद पर पुनः आक्रमण
कर दिया। उन लेगोंका यह पड़यन्त पहलेसे हो मालूम
था, इस कारण वे लेग आक्रमण कारी आंततायियोंको
दलवलके साथ संहार करनेमें समर्था हुए।

१८४६ ई० में पूना ग्रहरमें शपुत्रक मार्नण्ड राव हाल करका देहान्त हुआ। इसके वाटसे ही विप्लवका अवसान हुआ। १८३५ ई० में जब हरिरावकी मारनेके लिये पडयन्त्रकारी अप्रसर हुए, तब उनकी ओरसे अंग रेज गवमें एटसे सहायता मागी गई थी, परन्तु अंगरेज-गवमें एटने पहलेकी ग्राचके अनुसार आभ्यन्तरिक विषय-में हस्तक्षेप करना नहीं चाहा।

१८४१ ई॰मे महारांज हरिरावने खण्डेराव नामक

पक नेरह वर्णके वालक को अपना उत्तराधिकारी वनाया १८४३ ई०को २४वी अवत्वरको उनकी मृत्यु हुई। १८४४ ई०को परवरी माममें वालक राज पराहे राव भी इस लोक से चल वरो। उनके अविवाहित कीर अपुत्रक अवस्थामे परलोक वासी होने पर राजप्रतिनिधि सर रावर्ट हिमल टनने नाव दोलक रके छोटे लड़के को तुको जो राव होलक र नाम दे कर सिंहासन पर अभिषक किया। इस समय अंगरेज गवमें एटने Х L XXO, 11 संस्थक पल द्वारा स्वित किया कि नुको जो राव इस पत्रके मानी नुसार राजप्रतासन करेंगे तथा वद पत्र सनद्दे समान समका जायेगा।

नये राजा तुकां तो राव हो लक्ष्म १८३२ ई० में जनम प्रहण किया। १८४३ ई० में अंगरेजोंने उनके पक्षमें पाड़े हो कर उन्हें सिंहासन पर वें छाया। १८५२ ई० में राजा तुकों जी वालिंग हुए। राज्यग्रासन कार्यमें उनकी विशेष दक्षता और प्रजाक दिनसाधनमें उनकी पैकान्तिक कर्च व्यक्ति हो देख कर वंगरेजोंने उनके हाथ राज्य भार मौंगा। अब वे इधर उधर पड़े हुए छाटे छोटे राज्यों को एक सोमामें लानेकों को जिला करने लगे। उनके जमानेमें होलकरराजका अधिकार ८०७५ वर्ग मोल स्थान तक फैल गया था। अंदर कराजने उन्हें. गोद लेनेका अधिकार दे कर एक सनद दो थो।

होलकर-कुलकेतु यश्रीचन्त रावने एक समय सारी
महाराष्ट्र प्रक्तिका अधिनायकत्व प्रदण करनेको इच्छांसे
अपने सेन्यवलको 'वृद्धि को । इस समय उनके प्रायः
लाखसे अधिक चेतनमागी पदातिक और ६० हजार
घुडसवार सेना थो । १३० वड़ी बड़ी कमान रणक्षेत्रमें
उन्हें मदद पहुंचातो थी । इसके सिवा चांदार और
गलिनगढ नामक दो दुर्भे घ दुर्ग उनके अधिकारमें रहने-से उनको राजग्रिक और भी वढ चली थी । क्योंकि
उस समय हालकरका मुकावला करनेवाला काई भी
नजर नहीं आना था । १८०४ ई०के फरवरोसे ले कर
१८०५ ई०की २री अप्रिल तक अंगरेज सेनापित तथा
देशी अन्यान्य राजे उनके विरुद्ध रणक्षेतमें खड़े हुए
थे, परन्तु दुःखका विषय है, कि कोई भी उनको इस
विपुल वलशाली सेनावाहिनीके सामने ठहर न सके। बमी इन्हीर नगरमें यसीमान होएक्टरपिन श्रीमान, महा राजाधिरान रानराजेख्य समाई श्री यशेष त राव होजबर बहातुरके ७२५० पदाविक, ३३०० ब्रध्वारोही, ३४० कमानव हो सेना और २८ कमान हैं।

महाराष्ट्र देखी ।

होला (स॰ खो॰) १ होली ना स्वोहार। (पु॰)२ मिसेन्हो होली जा होजी हैं दूमरे दिन होती हैं। ३ आगर्में मुत्री हुई हरे ची या महरकी कलिया। ४ चनेका हरा द्वारा।

होराक (स ॰पु॰) स्पेद विशेष । आगकी गरमी पहु चा कर वसोना लोकी वक दिया ।

धरवर स्तर-धार्म लिया है कि निस पुरवक्ष स्वेद् देना होगा, उस पुरवक्षी ग्रव्याके वरावर गाय था गददे आदिकी विद्वानी यक धीतका (सुखे और कच्चे गीवर आदिका बना हुआ लवा गोम आग्यान्न्य, बनाये । जब यह अच्छी तरह चल जायेगा पूर्वा हुए मो नले निकलेगा, तब उसके द्वार आह, पल मा मादि एक कर जिस पुरवक्षी स्वेद देना होगा उस सुलीवे। सुरुतन्य पहणे असका ग्रारीर तेल आदिसे लिस स्वीर कपड़े से हका होगा नाहिये। इस महार सुला कर जा महेद दिया जाना है उसीका नाम होलाकस्वेट् है। यह उसस मुगानक कोट है। स्वद देखा।

हाजाका (म ० स्त्रो०) १ यसन्तोरसय, होलीका त्यादार । २ फान्युनी पीर्णमासा । इस तिपित्रं होलिको झासरण करना होला है इसीस्त इसका नात होलिका हुना है। यह पूणिमा तिथि सावाद्रव्यापिनी होनेस उसी दिन इसका सनुद्वान करना उप्तित है। उस दिन साव कार्जी पुतादि तथा पूर्वाद वालमंगी झादिका कोडा करे।

युनप्रदेशमं यह उत्सव विशेषप्रयम व्हलिन है। यहा हम पूर्णिमाक दिन मगदान् ओरण्यने उद्देशमे देल्यात्रा होनो है। दोह्नवका सन्द दसे।

होताशाधिकरण (स ० ला० ) जीतायुक्त स्रधिकरणमेद । जीतिकि मध्याध्यायक हिनाय याद्मे यह स्रधिकरण न्याय दिवलाया गण है।

दीलाप्टर ( स • पु॰ ) है।लीर' वहाँउर माउ दिन जिनमं विवाहरूय नहां हिया जाता । होलिका (स.० म्ब्रा०) १ होलीका स्पेद्धार। २ लक्की यास फूल बादिका यह देर जो होलीक दिन जलाया जाता है। ३ एक राक्षमीका नाम ।

होनी (दि ० स्तो) १ दिन्दुर्मोना यह बडा स्पैदार।
विशेष विवस्य दोनवाश शन्दमें देशे। २ यह प्रकारना
गीन जी होजोब उत्सवमं गाया जाता है। ३ लन्डा पास
फूस मादिना देर जी होलीके दिन जलाया जाता है।

होट्डर (श ० पु॰) शहुरेती करमशा यह हिम्मा डेर हायमे पश्चा पाता है और जिसमें लिखनेशी निषया जीम खोमी आती है।

होत्रता (हि॰ कि॰) घानके सेतमे धाम पात दूर चरनेके

होत्र (पा॰ पु॰) १ बीघ या हानको इति, सहा, चनना। २ स्मरण, सुघा ३ वृद्धि, अकु।

होशमन्द (फा॰ पु॰ ) युद्धिमान, सममदार ।

होतियार (फा॰ वि॰) रे बुद्धिमान, समस्दरर। २ दस' नियुण। ३ सचेन, सारधान । ४ तिसने होश सगाछा हे। सपाना । ५ वार्यार धरा।

होतियारपुर-- प जावके जाल घर देशावदा यह जिला।
यह सहर ०३० ५६ म ३२ ५ उठ तथा देशा० छ३ ३० ४ से ७६ ३८ पुरुष मध्य आयिष्य हो। भूपरिमाण २२४४ वर्गमाल छिला मध्य अस्प पूर्ण हागड जिला तथा विस्तार नहीं और गुरुषाहुत जिला, दिशाण पिरमाम जिल्ला हो। स्वां प्रकास पुरुष हाल प्रकास हो।
स्वार पुरुष जिला, दिशाण पिरमाम जाल घर जिला सिर पुरुष पाल राइय यह दिला जातडू नहीं मीर सावाण जिला है। पिलेका स्वर होनियारपुर है।

यह जिला पहाडी भूमि तथा सम्भूमि विश्वक है। देगोश्वर रूपा समान होगा। जिथालिय पर्वत इस जिल्हेशी प्रभाग शैल्याला है। द्विलाशमें यह पहाड स्पना शाद पहाडके छोटे छोटे स्वार्धस प्रमान क यो भीवी मालभूमिय जिला गय है। यह उन्या मूमि खेताबारीके लावक बिल्कुए नहीं है। जनदूक पान इस प्रधानमालांग मण्यक्ति स्थान कसार है इस लिये वहा बच्छो कमण नहीं लगता है।

मुमलगाती सागमनके पदने यह जिला बनोबदणीय

जालन्धरराजके अधीन था। जब यह राजपूतवंश अतेक प्राधाशोंमें विभक्त हो गया तब होणियारपुर कतेन्वयं शो यश्वान हारा और दितारपुर उसी राज-वंशकी दूसरी प्राचा हारा प्रास्तित होता था। मुस्तज-मानिके आगमनके वाद भी यहां उन लेगोंका प्राप्तन अव्याहत था। १७५६ ई० ने सिख लेग होणियारपुर जिला जीतनेये लिये हेना भेजने लगे। अन्तमें पंजाय केशरी रणजित् सिंहने इस पर दखल जमा हो लिया। इस जिलेका अधिकांश स्थान ही उनये अधीनस्य लेगों लेशे जांगोरी विभक्त हो गया था।

१८४६ ई०म सिख-युहका अवसान होने पर यह जिला हृटिण गवमे एटके दफलमें आया। दितारपुर और वश्चानके राज्यच्युन राजाओं की गवमें एटकी चौर- से मासिक वृत्ति मिलने लगी, परन्तु इस पर मंतुष्ट न है। कर उन लीगोने गवमे गटके विश्व अख्यधारण किया। युज्ये वे सहज्ञमे परास्त हुए। दितारपुर से राजा जगत्रि-हृता ३० वर्ष गवमे गटको वृत्ति भीगने के वाद वाराणसीमें देहानत हुआ। यज्ञवानके राजा उमेदिस हिको भी वृत्ति मिली थी। परन्तु जब महारानी विष्टे।रियाने सारतवर्णका ज्ञासनभार प्रहण किया, तव उमेदिस हुके प्रयोजको पूर्व जागीर मिली।

इस जिलेमे १२ गहर और २११७ प्राम लगते हैं। जनसंख्या २ हजारसे ऊपर है। शिंघवासियोंमेंसे अधिकांग जाट हैं। मुसलमानेंकी संख्या सैकड़े पीछे ३२ और सिक लेगोंकी ८ है। यहांकी भाषा पंजावी है। विद्याशिक्षामें इस प्रान्तके २८ जिलोंमें इस जिलेग स्थान वाग्हवां पड़ता है। अभी कुल मिला कर १५ सिकेण्ड्री, १५० प्राइमरी, ८० पिलमेण्ड्री, ३ पेड्रा ठीवनांक्युलर हाई स्कूल, १ वर्नाक्युलर हाई स्कूल शेर ८ मिडिलस्कूल हैं। स्कूलके बलावा पक सिवल अस्पताल और १५ चिकित्सालय हैं।

२ उक्त जिलेको एक तहसील । यह अक्षा० ३१ रि. दे ३१ ५० उ० तथा देगा० ७५ ४० से ७६ ७ पू० के मध्य अवस्थित हैं। भूपरिमाण ५०८ वर्गमील ऑर जनसंस्था ३ लाखके परीव है। इसमें हो श्रियारपुर नामक एक शहर और करोब ५०० सौ ग्राम लगते हैं।

३ होणिणरपुर जिलेका सदर खॉर णासनकेन्द्र । यह खझा० ३१ ३२ उ० तथा देणा० ७५ ५२ प्रृष्टें मध्य खबस्थित है । जनसंन्या २० हजारके लगभग है । णायद १४वी सदीमें यह णहर बसाया गया है । १८०६ ई० में रणजित्सि हने इसे द्यल कर यहां सेनानिवास स्थापित किया था। गृटिण गवमें पटते जब यह जिला गृटिण राज्यमें गिला लिया तब उस सेनानिवासमें उन्होंने कुछ सेना रखी थी। इसके बाद यह छोड़ दिया गया। गृहरमें ३ हाई स्क्रल और एक निविद्ध अस्पताल हैं।

होजियारी (फा॰ ली॰ ) १ समफरारो, बुद्धिमानी । २ वक्षता, निषुणता । ३ युक्ति, कॉशल ।

होसके।र—१ बङ्गलूर जिलेके अन्तर्गत एक तालुक। यह अक्षा० १२ पर्श्च १३ १५ उ० तथा देशा० ७९ ३८ से ७९ पर पू०के मध्य विस्तृत है। सृपरिमाण २७२ वर्ग मील और जनसंख्या ८० हजारके करीव है। उसमे २ शहर और ३६५ ग्राम लगते हैं।

२ वहुल्हर जिलेका एक शहर बार ही मकीट तालुक-का सदर। यह अक्षा० १३ ४ उ० तथा देशा० ७९ ४८ पू०के मध्य पिनाकिनी नडोके ,वार' किनारे बहुत्हर शहरसे १८ मील उत्तरपूर्वेमें अवस्थित है। यहांके सर-दारने १५६५ ई०में इस नगरको बसाया। यहां एक बड़ा तालाब है। वर्णमें दो बार मेला लगना है। प्रत्येक मेलेमे प्राय: ५००० आदमी इकट्ठे होते हैं। १७६१ ई०में होसकीट हैंदरअलोके यत्नसे महिस्तुर राज्यमें मिलाया गया।

होसगरी—मन्द्राज विभागके दक्षिण कनाड़ा जिलान्तर्गत एक गिरिसङ्कट। यह अक्षा० १३' ४०' उ० तथा देणा० ७५' १' पू०के मध्य वेदनूर नथा मालवाके उपकृत्र-पथ पर अवस्थित है। टोपू सुलतानके साथ जब युङ चल रहा था उस समय यह गिरिसङ्कट अनेक वार काममें आया था।

होसङ्गावाद—मध्यप्रदेशके नर्भदा विभागका जिला। यह
अक्षा० २१' ५३'से २२' ५६' उ० तथा देशा० ७६' ४७'से
७८' ४४' पू०के मध्य यदस्थित है। भूपरिमाण ३६७६
वर्गमोल है। इसके उत्तरमें भूपाल और सिन्दे राज्य,
दक्षिणमें परिचम वेरार, वेतुल और छिन्दवाड़ा प्रदेश,

पूर्वमें नशसि ह्युर और परिन्मनें निमार निज्य है। निलेको उत्तरो सोमामे नगेदा नदी बहुता है। यह नदी मूगाल, सि देशांद्र और टोलकर शक्यसे स्म निलेक कृथक करना है।

इस जिरेशा इतिहास पहाराष्ट्र आजवणके पारेका इउ भी मालम मरी । मएइटारे राजवासे यहारे चार गाँड राजाओंने थवना उपधि ली थी। होसडाबार का पुत्रा शहरी लेगोके बाबोन था। सुगा सम्र ट अक्वरके समय हरिह्या होसदावादका एक सरकार ममभ्दा जाता था। पटत भिलेका पुत्री श सक्कर के समयमे हेजा स्वाचीन माहराजे जासन करते थे। १४०० हैं भे भुपाल राज्यमान्ने प्रतिशासाने शेसद्वादाद ग्रहर यधिकार कर सिउनोसे तारा तकका भूमाग इसमे मिना दिया। १७४२ इ०में दालांती वाजो राज यह उपत्यका अधिका वर ग्राप्ताला पर सदाह करन समय क्षित्रवा परगतेको सपने स्थिकारमे लाये । साद वध क बाद नागपुरको सराराष्ट्रकात रहालो ऑसरेने अपाल शाउपको हो।ड शाकी समुद्रे पिले पर दलन जमाया । इस समयसे तीन शतपरिवार इस निरेट दिवित स्थानका प्रामन करने स्वी । १८६४ ई**०**मे धाम किम् भूपालके राजाओंका विवाद खड़ा हुना। सेमिलाने होसद्भावाद दलल किया। परम्तु सन्तमे उनलेगिने जा राउव वह के पूरी पाया था, वह भूपाल-रानक पढ-। यात्रमे जाता रहा । भूबालके राजो महस्तद बीर मोंसरेमे जब विवाद चर रहा था उस सवव इस तिरेमे की शत्याचार हुआ था, वह मध्यनीय है। महा घर सार सेएट कर जारा गरी भी । विवस्तियोग सा कर समुत्रे क्रिटेको ल्ड जिया था । युटिश पामन सुप्रति ष्टित दोनेके बाद इस चिलेमे शास्ति विशानने लगी। १८६० इ०की म वि शस्त व अनुसार होसद्वादाद गुटिश साम्राज्यमं मित्राया गया । १८५० के गहरमे यहां किसी प्रशासी सराजकता नही दिलाई दी थी।

इम निर्मे इन्नाहर कीर १३२४ ब्राम लगने हैं जनमंद्रवा ४ लग्बसे उत्तर है। अधियामियोमें मेंडि वीस व्याज्यादारी। जीइस तिलेको प्रधान वर्णक है।यहारुहों भेरमाही उदाल्यो। निर्मे भरमे २ हार स्कृत, ५ मिक्नि ग्हुलिया और ७ मिक्नि पर्नाबयुलर स्कूल, १२६ मादमरी स्कूल और ६१० बालिका स्कूल हैं। स्कूलके बालाया १ बारपनाल भी हैं।

२ उक्त निरुक्त पर प्रधान शहर। यह असी०
२२ ४६ उ० तथा देशां० ७९ ४४ प्०के मध्य बारियन
है। जनसंख्या १५ हतार्षे रूपारंग है। बहत है,
कि माञ्चके घोरी-राज्ञवशीय होसद्ग्रगाहने इस शहररी
कसाया था। उनका देहान्त यहा हुआ और यहाँ पर
उनको राश भी दकताई गर। पर तु अल्लोई उक्ते हही यायह में रूपिया थी। यहां को वसिन वनी
टहने को छुड़ी बड़ी अच्छी होती है। शहरमें पक्त
हाई स्टूर्न तथा और भी धन्यान्य स्टूर्न हैं।

होसतुर्गे— १ मिहसूर राज्यके चित्तल्युर्ग क्रिलेश । एक तालुङ । यह अक्षा० १३ ३० सि १४ ५ उ० तथा देशा० ७६ ६ मे ७१ ३४ पूर्व मध्य अवस्थित है। इसमें दोसतुर्ग नामक यह शहर और २५२ प्राम लगा है। येदन्ती नदी तालुङ्ग बीचमे हो कर वह गई है। यहा लोडे और रायेदा नाम होता है।

२ चित्तल्हा तिलेक सतीत होसदुगंदा सदर। यह सहार १३ ४८ १० वर तथा देगार ६६ २० प्रदे प्रध्य विस्तृत है। १६७ ई रने यहा पत्र दुर्ग दकाया गया था। वसी दुर्ग के भागानुसार १स शहरका नाम करण हुना है।

होसपेट—१ महाबक्षे वेन्ज्यो चिल्हा एक ताउक । यह ब्रह्मा० १५ ० से १५ २६ उ० तथा देजा० ७६ १७ से ७६ ४८ पूर्वे मध्य चयविष्यत है। भूगरिमाण ५४० यामिज और जनस व्यालानचे ऊपर है। इसमें होस पेट और वशाली नामक दें। शहर तथा १२१ प्राम ज्यो हैं। इस और धान ब्रह्मानी प्रचान व्यव है।

> उस तालू करा पर राहर। यह महाा० १५ १६ उ० तथा न्या ६६ २४ पूर्ण मध्य विस्तृत रि। जनस्य यथा २० हजारण करोद दी। कहा है, कि नागल संबोच सम्मानार्थ विजयनगरण राखा ज्याद्यने ३५०६ में १५२० १०क सम्दर इस गरको बसाया। जारमे प्रीत्रादी सदालन, स्कूल, साहबार सीट दा सुनुस्व t a useful addition to our researches into the ancient and mediæval history of India. I congratulate you on having made so good a start and feel sure that you will give us hereafter still other excellent materials in the same line, if you carry out your resolve to always do your level best, that is a determaintion which is calculated to lead on to success in any line whatsoever.

# 5 From Dr. L. D. Barnett of British Museum. 11.1,12.

Having now read through your Archaeologic I Survey of Mayurabhanja I write to thank you for much pleasure and valuable information. I was particularly impressed by the masterly survey of the history of Buildhism in your district. I had never before realised how strong was the under-current of Mahayana in the earlier Vaisnava poets of Bengal and I was much struck by your exposition, which should necessitate a considerable modification in our histories of Indian literature.

# 6. From Dr F. W. Thomas of india Office.

pray accept my cordial thanks for your kindness in sending me a copy of your archeological Report on Mayurabhanja. The remains of Buddhism vill attract the attention of many scholars. I am myself also much interested by your remarks concerning the Magas or Bhojas, though your chronological suggestions seem to require a further consideration. I should also like to express my appreciation of the use which you make of the Silpa Sixtras in identifying figures and scenes.

### 7. From Dr. M. A Stein, (27th 0 t 19 11.)

Let me thank you very heartily for your letter of the 14th sept and for a copy of your valuable "Archæological Report of Mayurabhanja". It is an example deserving of every praise, I am very glad that the Chief's enlightened interest has been rewarded by such prinstaking scholarly work as you have been able to bestow on the remains of Mayurabhanja

# 8. From Dr. St u Konow, Stinen, (near) Kindiana.

Many thanks for kindly sending me your beautiful volume on Mayurabhinja Archeology which does much honour to yourself and to the enlightened head of the Stite Be sure I shall follow your work with the greatest interest

### 9. From Mon. Sylvain Levi

I have only received your beautiful Report of Mayuta-bhanja \* After Easter, I begin to be at ease a little more and further to review the books I take interest in You may be sure that your report I shall be one of the first to retain my attentions it looks so full of new and useful informations \* \* \* assure you, that you will read an account of it in our Journal Asiatique about end of this year

10. Form Rai V. Venkayy: Bahadur, Ephigraphist to the Govt. of India.

(114 0-117, 1911.

The book seems to be full of interesting matters I expect your Chapter I will be very norfel to me, as I have to deal incidentally with Hindu iconography in one of the volumes of South Indian Inscriptions which I am new editing

## 11. From Ru Sarat Chandra Das Bahadur

Accept my best thinding for your lind letter and the present of your new work the Archmological Survey of Mayurabhanya In my lecture 'The origin of cartea' Laccounted myself of the operaturate of arknowledges above excellent work before the learned public

### Extract from his Speech :-

"This book has signified in mith materials for virtuely many observe points of Builthet Todinism which I had not exclusively my travels in List and governable for the I.13 in the fame an oncetors of Sair live entate Police & . The opposition contains of the goldies Vajor Vaird, the enter of the Bolt hist Vajor Vajors adopted on Tiber. The instruction of the goldies vajor than a continuous of the polices as occur in Tiberan Tanto an occur in the families and the families of the families of the families of the continuous of the families o

# 12 From Hon. Justice J. Woods sie.

I Write to thank you for your kind gits of the first will on of your work on the Mayarabbanya Arel molegical hore y \*\*\* - 19 you were rightly for it is precisary to study the leasures it of each of the steep, \*\*\* Others has mine of research and the precise it is continue with your

Thanking you again for the book which I shall greatly a lea-

### 13. From Mr. Sunda Charan Mitra of A. R. I Ex-Judge, High Court, (Translation of the 1911)

Your Archmolated Street of Martinabhanya, Vel 1 is a splengid product on it is a survey of the wholest India, especially Bengaland Orisia, and your historical recardles as to Rolling ware original.

### 11. From Dr. H Kern

### Utricht Jen, 15th 1911

is I have promised vor I shall not full to give a review of Vol I of your Archaelogical Survey of Mayurabhanja. Your work deserves more than a short notice in a duly paper or any journal for common residers. Hence my review will appear in a more scientific pournal—riz—the by drawen of the royal Institute for the philology and ethnology of Nether-landes. In his, which regularly appears four times a year. I hope that my review will be published next summer.

15 From The Jurnal of the Royal A ratio

"Undoubtedly the mot sutere, ing sart of his

interesting survey is the chapter on Buddhi m
Pandin Nagendra Nath Vasu bings the
hi tory of Biddhi min Orrissa down to the pre-entday. He find di tines traces of Michayana coltasmong the Bishieri or Bauri tribe, on whose ethnology he trives some valiable data. He then quotes
from the icems of the six great Var hi ava Da as of
Orissa, Achyutenani, and Ghattanya as well other
naths, Yasovanta, and Ghattanya as well other

X

writer, which all abound in echicas of the Buddlish Sunya vada, and after various organic nave tiga it is excell ties with a full are into it Bhima Bhot's modern. Ma' ima dharma, in which Buddlia figures as an avatar of the Absolute. Alekha, and is identified with Japan rasha.

In concluding this brief notice of this veritable ratualara of learning we may add that it is illustrated by numerous plates. Most of these are from photographs, a few however are from al etches which are not all that could be desired.

L D BURNETT

### TRE

### Modern Buddhis

and its FOLLOWERS IN ORISSA

Bi Nagendra Nath Vasu MRAS

with an introduction by

#### ∡anamahopadhyaya Haraprasad Shastri n ∧ с 1 ғ

Is has been conclusively proved in this book that Buddhism is notified dead nor driven out of India, but its pulse still beats with all the energy of life in Orissa. "Sankaracharyya drove away Buddhism from the sail of India" is proved to be absolut ly fat e. The discoveries of 50000 crypto Buddhists living in the jungle trace of Orissa first amounced in this book has taken the world of European scholars by supprise.

The book contains more than 250 pages. It is nicely printed and boundfully bound. Price-Rs 31

### Dr L Burnett of the British Museum writes -

"A more fascinating and emoite work I have not read for many years and I shall find it most valuable both in the study and in the lecture room."

### Dr H Rern the great Buddhist scholar writes -

"I need hardly to tell you that the subject matter is one that interests me highly so that it will be a pleasure for me to read the book, which contain so much that is little known or not at all in Europe"

# THE SOCIAL HISTORY OF KAMARUPA.

Vol 1 & 2 The price Rs. 5|- for each Vol. For strile to had price.

Bi Nagendra Nath Vasu, Prachyavidyamahainava etc etc

Vol 1, Contints—1 Kamarupas claums to instorical recognition, 2 The Phoenicians in Eastern India, 3 The Vedic Aryan Influence, 4 Lobitic and the Mongolian Influence, 5. Dravidian Influence, 6 Kimmerian Influence, 7 Assyrian influence, 8 History of Michicha dynasty (from 3000, B. C. to 1075, 3, D. 9 Riss of Kayasthas in Kamarup, 10 Kayastha Naga, Dasa, Ghosh and Deva dynasties in Assam, 11 Bhaskara dynasty and 12 The Adr Bhuryas in upper Assam

Vol. 2 Contents—1 The Baro-Bhuivas in Assam, 2 Down fall of the Baro Bhuiyas and Rise of the Mech power, 3 Mech Rule and Social Reform in Kamrup, 4 Rise of Vaishnavism in Assam, 5 Life and teachings of Sankaradeva, the great religious reformer, 6 Spread of Vaishnavism or Sankara-cult in Assam, 7 the Damodana Sect, 8, the Bamunia Sect, 9 the Moamarif or Mataka Sect 10 Brief History of Gauripur Paj, 11, up-to-date genealogial tables of Baro Bhuiyas 12 complete genealogical tables of the Gauripur Raj-family and promuent members of the Mahapurushiya Sect

1 From Dr. F Ph Vogel, Leiden, Holland (1946-21)

"It is no doubt a valuable contribution to our knowledge of the history of Assam, especially as regards the later part of your work"

2 From A H Sayce, the great British Orientalist, Queen's College Oxford (12-6-24)

"As you may suppose the parts of it relating to the early connections of India with Babyloma have a special interest for me, We now know that the Sumerians, like the culk Egyptians traded with the south of Arabia and consequently must have had sengoing ships, hence there is no reason why they or the ancestors of the Phæmeians should not have made their way to the Indian coast"

- 3 From E I Rapson, 8, Mortimer Road, Cambridge (14-4-24) "The work will be valuable, in my opinion, as placing record in a convenient form many interesting facts about the history and enthology of Assam,"
- 4 From Mr Hem Chandra Goswami, Extra Assistant Commissioner, Jorhat, Assam, (18-3-23),

"As you know, I have devoted my whole life in the Research work in Assam and I say without the least exaggeration that the spirit of Research shown by you in this book simply amazes me—I can assert without any fear of contradiction that no writers in the past have brought to light so much matter about the ancient History of this ancient country of "Hallowed memory" as you say. I am sincerely of opinion that by writing this book you have added a new feather to the crown of glory, which already adorns your head."

सुगंधवाला । इसे महागाद्रमे सुगन्धवालाबीर कित्-मे करम्बाल कहते हैं । गुण—छिटे, फ्लास, तृरणा बीट शितभाररोगनाशक । फ्रीवेरादिपाचन ( सं ० पली० ) द्यागीसारीक पाचन-शेव । ( भेपव्यस्ता० )

द्वीवेराधतेल (सं • क्ली०) रक्तिपत्तरोगाविकारोक तेली प्रविशेष । वनानेका नरीका — तिलतेल ४ सं द, लाइ- का काढ़ा १६ सं द, तूघ १ से १ कन्हार्थ मुगंधवाला, वसकी जह, लोध, पणकेणर, नेजपत, नागेश्वर, बेल- सं ह, नागरमोथा, कचूर, लाल चन्द्रन, आकनादि, इन्द्र- यव, क्लूटजकी छाल, लिफला, सं ह, वहें डे की छाल, आमकी गुडलो सं र लाल कमलका मृल प्रत्येक २ तेला । इन मय कहक हारा तेलपाकके विधानानुमार यह तेल पाक करें । इस तेलकी मालिश करनेले रक्तिपत्त, ग्रांशां और उराख्यतरोगकी शान्ति तथा वल, वर्ण और अनिक्ती चृद्धि होतीं हैं ।

ङ्गीवेल ( सं० पु० ) ङ्गोवेर पृषे।दरादित्वान् सम्य लाः, पक्षे स्वार्थे फन् । होवेर देखे।।

इविलक (सं० पु०) होवेल देने।।

हुत् (सं० छो०) हिंसक, हिंसाकारी। (स्ट्रम् ६१८१५) इ.म् (सं० ष्ट्रय०) तस्तोक्त चीत्रमस्त्रविशेष। द्धाम, होम ह्रुम, इत्यादि चीत्रमस्त्रसे पडहुन्योस करना होता है। ह्रेपा (सं० स्त्रो०) अश्वध्वनि, ये। हेकी हिनहिनाहर। ह्रेपाण (सं० ह्री०) गमन, गति। ह्रेपिन् (सं० ति०) ह्रोपारचयुक्त,

द्गोम ( सं ० अव्य० ) तन्त्रोक्त बोजमन्त्रविशेष I

हाद (सं० पु० ) हद-घञ्। १ आनंद, ग्हुशी । २ हिरण कशिपुके एक पुलक्षा नाम । (विष्णु पु० १।५। अ०) हादक (सं० ति०) हाद-ण्युलु । १ आहादक, खुश करनेवाला । हादे कुशल कर (पा पासह १) २

आहाद विषयों कुगल। हादन ( सं॰ ल्ली॰ ) हाद-रुयुर्। १ बाहाद, खुशी।

(पु॰)२ । शव, महादेव। हादिका (सं॰ स्रो॰) बाह्वादियती, प्रसन्न करनेवाली। होदिकावन् ( सं ० नि० ) बाह्यद्यनक यस्नुविणिष्ट, प्राप्त फरनेवाली वर्ग्नुमें सुक । (ऋक् १०११५/१४) हाविन ( सं ० वि० ) हवि-णिनि। माहाद्विशिष्ट, जागन्युक । घादिनी (सं 0 होरे ) चादिन छोप्। १ देश्याची पक शक्ति । शक्ति देवो । २ एक नदीका नाम । शार्थ देखे।। ३ विजली, बज्र । ४ धृषका वीधा । हादफ (सं ० ति०) बाह्यदयुक्त, प्रसन्न, प्रशा न्नादुकावत् ( सं ० नि० ) न्नादिकावत्, बान्नाजनकः, धानंदित करनेवाला। न्वादुनि ( सं ० स्त्री० ) ज्ञादुनि, विजली । नीक (सं० स्त्री०) जोर । जोरु देया। न्नीका ( स°o स्नीo ) न्नी सञ्जायां ( न्नियोरस्च को वा I उपा् ३।४८) १नि एन्, रम्य लः । लजा, शरम l ह्वीकु ( सं॰ खी॰ ) १ जनु, लाह । २ वपु, रांगा, सोसा । ( त्रि॰ ) ३ लिखत, शर्ममें पदा गुया। द्वेषा (सं व सी व) द्वेषा, बी होंकी हिन दिना हट। हलन (स'० पु०) इघर उघर फुक्तना या गिरना पडना थत्राना ।

हातव्य (सं ० ति०) हा तव्य । आहानचे।म्य, युलानेटायक । हातृ (सं ० ति०) हो -तुच् । आहानकारक, युलानेवाला । हात (सं ० फर्ला०) हो -तुयुट् । अप्हान, युलावा । हार (सं ० पु०) क्टिल । "वावचीदिता हारा न" (प्रक श्रश्श्व) 'हारा' क्टिलः' ( समया ) हार्ष (सं ० ति०) हा प्यत् । कुटिलगामी, वक्तामो ।

'पुत्ती न हाय्यांणां" ( ऋक् पार्धि ) हिए ( अं ० पु० ) १ पार्लमेग्ट या व्यवस्थापिका समाका एक सदस्य। यद अपनी पारों या दलके सदस्योंका किसी महत्त्वके प्रश्न पर बाट या मत लिये जानेके समय समामें धधिकाधिक संख्यामें उपस्थित कराता है।

२ चातुकः। ३ को चवान।

हिस्की (अ'० स्त्री०) एक प्रकारकी व्यंगरेजी जराव। होल (अं० पु०) एक बहुत वडा समुद्री जन्तु

तिमि शब्द देखी।

### हिन्दी-संसारमें सर्वश्रेष्ठ श्रीर टहत ग्रन्थ हिन्दी



### ENCYCLOPÆDIA INDICA

#### IN HINDI

२५ मागीमं सम्यूर्ण हुना। प्रत्येक मित्रवर माग (विटेनिकाण आवारके ७६८ पृष्ठां) वा मृत्य १३) और अजिल्दका १२) है, अनावा डाक व्यव । वज्ञोसर्वे भाग वा अतिम व्यवका मृत्य, आवारमें छोटा होनेके कारण सिर्फ ५) रु०, अणि स्दका छे ४० रक्षा गया है। इस दिमादसे पूरे पर मेट मिनिवर दिन्दी विश्वकायका मृत्य ३१७) और अजिल्दका २१२) ए० होता है।

हिन्दी विश्वकाप् हिन्दोका ब्रिटेनिका है, चित्र और मानित्रते से सुनामित होता है। इसका तुल्ता करनेवालों वहां प्रस्त मारतीय किसी मो भाषामें नहीं है। हिन्दों समारमं यही यह ऐमा महाकाय है जि हिन्दोमाणों के मांब और राष्ट्रोपताक सुणिस विश्वितामत कर मकता है। हिन्दों विश्वकायमं विश्वेषता—ब्रिटेनिकामें स सारके समो बातका विषय लिवियद होते वर मो मारत सम्बन्धों बहुतसे विश्वत वैदिक सुणि बाजुनिक सुण तक के विषय करसे विश्वेषता नहीं लिखे हैं। इसल्ये वह मारतक लिये उतनो उपयोगी नहीं है। मकता जिनमा कि पिला यक लिये हैं। वर्त्त इस हिन्दों विश्वकायों मारतवणक समो जानने वेगय विषयों का विज्ञ रातिसे यणान किया गया है। प्रस्के विषय बनुस यान पूर्वक वमाण सहित लिखा गया है।

'हिन्दी चित्रकोष' में समस्त निन्दी और बावश्वदीय वैदिक तथा समन्त स्व हुन जाहोके अर्थ और स्वृत्यति ; हिन्दी मापासे वानित सावी, (पारसो), उन्नूं लादि वैदेशिक अन्द और उनका अर्थ । चणत्त्वी जिसिन जानि, समाज, विसिन्न देशिन जानि, समाज, विसिन्न देशिन होतिन जानि, समाज, विसिन्न देशिन होतिन जानि, समाज, विसिन्न हेर्गातिन हेर्गातिन स्वातिन हेर्गातिक, योतिक, योतिक, सावीन सावित्य सावात्रक, विद्यातिक सावित्य सम्बन्धिक, वार्वीन सावित्यक, त्रांत्र समाजिक, विद्यातिक स्वातिक स्वातिक स्वातिक, वार्वीन सावित्यक, वीवनी और विद्यातिक स्वातिक स्वात

### Expert-Opinion

Mahatma Gandhi & Pt. Maganmohan Malaviya, the two famous Indian of political world during their respective visit to Visvakosh Kutir on 2, 1, 29 & 3, 1, 29 respectively said —

\*Hindl visvakosha \* the greatest Encyclopaedia of our Hindi language, is the cluef element of Lingua franca of India and we would heartily help the publication of the same."

### Sir Gooroo Das Banerjee, Kt

M. A., D. L., Ph. D., The-late Justice of the Calcutta High Court and Vice-Chancellor of the Calcutta University writes—

"I am glad to learn that you are publishing a H.ndi edition of your great work, the Bengali Encyolopædia "Visvakosha." I had to consult it on several occasions, and I found in it much valuable and rare information. A Hindi edition of this monumental work will make all that useful information available for all India, and will, I am sure, meet with the same enthusiastic encouragement and support that the Bengali Visvakosha has received. (SO. 11. 15.)

### The Hon'ble Sir Ashutosh Mukerjes, Sarasvati C 9.1, &c. &c.

The Justice of the Calcutta High Court, and Vice-Chancellor of the Calcutta University, writes:-

"I have had occasion many a time to consult the Bengali Encyclopædia Visvakosha prepared by Babu Nagendranath Vasu. I have always entertained the highest opinion about its unique value, due chiefly to its accuracy and completeness. It is a truly monumental work, and I am delighted to learn that a Hindi version of it has been undertaken."

(9 11.15 /

### The Hon'ble Justice A. Chaudhuri,

M. A LL. B

The Justice of the Calcutta High Court, writes :-

"Your Encyclopædia Indica I constantly refer to in my work. I have always found it thoroughly accurate and very helpful. It is a wonder to me that the compilation, although made by you alone is so complete. I am writing these few lines in admiration of the great work you have done. I wish the Hind edition every success." (10. 9. 15.)

Sic Goorgo A Grierson, K C. 1 F, writes from England, August 6, 1914:—

"In the first place allow me to congratulate you on the successful completion of the original Bengali edition. May I express the hope that your Hindi edition will reach an equally successful conclusion.

I am specially pleased to see that you make the proper distinction between 'Anunasil a and 'Anusvara' This distinction is most important, but it is hardly ever observed by Hindi writers and when they do try to distinguish they are often wrong, So far as I have seen, in the Hindi Visvakosha, the distinction is always correctly made."

### The Leader. Allahabad, August, 18, 1015

"It augurs well for the future of Hinds literature that works of real value and genuine merit have begun to be undertaken in that language The latest and we believe the greatest work of that kind is the 'Hindi Visyakosh' or the 'Encyclopaedia Indica' edited with the help of Hindi experts by Mr. Nagendra Nath Prachyavidyamaharnava, Siddhanta Vasu. Varidhi, Compiler of the Bengali Encyclopacdia and author of several renowned Bengali works \* \* \* The quality and quantity of information contained in these pages do the greatest credit to their authors. · · An Anglo-Indian centemporary reviewing his work rightly remarked that 'it is an undertaking of which any advanced nation might be proud, and the ability shown in its execution would do honour to the literature of any country. \*\* \* It is also to be hoped that lover of Hindi will do all they can to help the learned editor in his stupendous task "

".....इनसाईक्रोपीडियां ब्रिटानिकाकी टक्करका हिन्दीमें यह शानकोप है। \* \* \* \* \* \* "हिन्दीका यह महत् झानाभिधान अपूर्व प्रन्थ होगा।" पार्टाक्षपुत्र, बांकीपुर—पीप कृष्या १० शनिवार १६१४। "...इस विश्वकोषसे सैकडों नई नई वार्ते मालूम हो सकतो है अतएव यह सर्वथा संग्रहणीय है।"

सरस्वती—अक्टोबर, १६१०

### THE HIND! VISHVAKOSHA

(ENCICLOPAEDIA INDICA)

( Manatma Gandlu's appreciation of the work and its author )

Reference has already been made to Smut Vasu S Hindi Cyclopædia in my notice of Hindi Prachar Conference | I knew of this great work two years ago. I knew too that the author was riling and hed ridden. I was so struck with Smut Vasus labours that I had a mind to see the author personally and know all about his work. I had therefore, promised myself this pilgrimage during my visit to Calcutta for the Congress It was only on my way to the khadi Pratishthan at Sodenur that I was able to carry out my promise. I was amply rewarded. I took the author by surprise for I had made no appointment I found him seated on his bed in a practically unfurnished and quite unpreten figus room. There were no chairs. There was Just by his beside a curboard full of books and behind a small desk. He offered me a seat on his bed and I sat instead on a stool near it He is a marter to Asthma of which he showed ample signs during my brief stay with him I feel better when I talk to visitors and forget my disease for the moment. When you leave me I shall suffer more and Smut Vaso This is a summ iry description he gave me of his

enterprise "I v as to when I began my Bengali Cyclonædia I finished the last volume when I was 15 It was a great success. There was a demand for a Hinds edition. The late lustice Sarada Charan Mitra suggested that I should I began my labours when I myself publish it was 47 and am now 63 It will take three years more to finish this work li I do not get more subscribers or other help I stand to lose Rs 25 000 at the present moment But I do not mind I have faith that when I come to the end of my resources God will send me help. These labours of mine are my Sadhan't I worship God through them I have for my work There was no despondency about Smut Vasu but a robust faith in his mission. I was thankful for this pilgriniace which I should never have missed As I was talking to him I could not but recall Doctor Murray's labours on his great work I am not sure who is the creater of the two I do not know enough of either But why any compa rison between grants? Enough for us to know that nations are made from such gaints. The address of the printing works behind which the author lives is 9 Vishvakosha Lane Bach bazar Calcutto

M K GANDHI

( Young India dated 10th January 1929)



২২ ভাতো দপুর্ণ, নানা চিত্র ও নাত্রচিত্র সংধ্বিত, এই ভবুংং বাটেনিকার আকারে দুদ্রিত অভিধানের বুদ্য এক্ষরে কাপছের বাঁধাই ৩০৮১ টাকা রাধা হইবাতে। ২ গেট ুমার মতে আছে। ইতার পরিচ্য ব স্থানা মারেই বিশিত আছেন।

### ( थाह्यविम्यागदार्गव मरगङ्गाथ वद्य-विविष्ठ )

### ন্দের জাতীর ইভিহাস

- ১। ত্রান্সাক্ত—্নাংশ (বাচার) (ংর সংখ্রণ) ব্রতর ব্রুজে, ইতিহাস, শিলালিনি ও তাত্রশাসনসালায়ে নিথিত হইরাছে, যারা ইতিপুরে কোন এতে প্রকাশিত হর নাই। রাট্য প্রাক্রণযালের বিস্তুত বংশপ্রিচয়ন্ত্র হঞ্ছ। মুলা ছই টাকা মান্।
- ২। ব্রাহ্মণ্কাপ্ত—২য় অংশ, প্রামাণের ভাষ প্রাচান শিলাবিনি, ইডিংবিন, ব্লগ্রন্থ প্রভৃতিব নাহান্যে বারেছ প্রাহেণ স্নান্দের শিস্থত ইডিংবিন বিপিন্ত ইইনাতে। মুলা ২৮০, বান্ডে বার্বাই ৩,।
- ত। ব্রাহ্মণকৃতি—তির হুইতে ৫ম অংশ, এই খাওর ৩ম মামে গাশাতা বৈদিক, ও নাফিণা ও বৈদিক মনাছের বিস্তৃত ইতিহাস, ৪র্ম মামে শাকনিপা বা শাচান্যরাজ্য-গণেব বিস্তৃত সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিববণ এম এম অংশে বচ্ছের ভিন্দোতিয়া আমন সমাজেব ইতিরুৱ সবিভার বর্ণিত হুইয়াছে। মুলা ১৮০ টাকা। নিংশেণ ইইনছে।
- ৪। ব্রা**সাণ্কাশু—বর্ত অংশ** (পীরালি বাদ্ধানবিরণ) এই সংগ্রে রাটার ব্রাদ্ধাননাথের বিষয়ণ, বিশেষতঃ পীরালি ত্রাদ্ধাননাথের বিস্থৃত ইতিহাস বিষ্ঠুত ইইয়াডে। বুলা ২০ টাকা।
- ৫। রাজ্যুকাপ্ত বা কারিস্থকাণ্ডের প্রথমাংশ, এই কংশে গৌজীয় গাল্জ-বর্গের তথা বাযন্থ-সমাদের ২০০০ বর্ধের প্রাচীন ধারাবাহিত ইতিহাস প্রমাণ প্রযোগমহ বিদৃত ভইরাছে। মুলা ২৮০ টাকা, বাগজে বাধাট ৬।
- ৬। কানস্থকাপ্তের দ্বিতীয়াংশ এই মংশে বারেন্দ্র কানসমন্তের দেও লানার বর্বের ইতিহাস বিশিবদ্ধ হইনাছে। মুল্য ২০০ টাকা। কাপতে নারাই এ।
- ৭-১। ক্রিস্ট্রের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ন অংশ—উত্তব্যটার সাহত সমাফের হাজার বর্গের ইতিহাস—প্রাচীন বুলগ্রন্থ ও ইতিহাস সাহায়ে নিধিত হইসাছে। প্রতি স্বংশ বাঃ, কাপডে বাঁধাই ৩,।
- 20। বৈগ্রকাপ্ত, ১মাংশ,—ভারতীয় বৈশ্ব বিশিল্পনালের এলালার বর্ষের ইতিকাম। বৈদিক, পৌরাণিক ও সামাজিক ইতিবৃত্ত ও বণিশ্বসালের প্রানৃত্ত। তর সংস্করণ, ১ম সংস্করণ অপেকা আকাবে অনেক বড়, মূল্য পূর্কবিং। কাগজের মূল্য হৈ ঠাকা।
- ১১। কারতের বর্ণনির্ণর, ১হা সংসংগ্—এই গ্রন্থে ভারতের নামতীন কারত সমাজেব বিভিন্নশাখা ও শ্রেণির উংগতি, বিভৃতি, সামাজিক ও রাজনীতিক ইন্তিহাস এবং বর্ণনির্ণদ, বেলাদি প্রাচীন সংস্কৃত পাস, শিলালিপি, তারশাসন, ইতিহাস ও বুল্লের সাহাযো লিপিবল্প হইবাছে। মূল্য ১৪০।
- ১২। নহাবংশ জবানদ বিশ্র প্রণিত রাচীয় প্রাদ্ধণসমাহের সর্বপ্রধান ও প্রাচীন কুলগ্রহ, ইনিগেলনাথ বহু সম্পাদিত। মূল্য ১১।

ট্রেক্ট প্রাপ্তিস্থান—৮ ও ৯ নং বিশ্বকোব দেন, বাগ্রাহার, কলিকাতা।

.

### ARCHÆOLOGICAL REPORT OF

### MAYURABHANJA

Dr. Kern, Dr. Fleet, Dr. Oldenburg, Sir Greerson. Dr. Stavan Levi. M. Emile Senart. Mr. Viocent Smith, Dr. Thomas of India Office. Dr. L. D. Burnett. of the British Museum, Dr. E. Hultzeh and orber Europea. scholars have ently instructed the book and lavi. hed high flown praises moon it.

Beautifully printed and gargeou ly bound with n re than 100

I rge plates of in criptions grants ancient term les roins
and figures of Hinda Buldbist and Jains gods
and goddes et with their identification
from the authoritative
entitures of rain ins

Price Rs 151 for students half price

#### CONTENTS

Introduction (with history of different sects)—

1 General Remarks, 2 Surva or the early Stythe is fluency, 3 Surva Influence 4 Supernt worship 5 Early van heavy Influence, 7 Influence of Early Buddhism, 8 Sakta cill, 9 Hindu Sakta Influence, 12 Later Van h ava Influence 13 Modern Bullbhim and its fallowers in Ora 4 (traced from the 1t centry down to the 18th Century A D ) with fall page illustrations of the Gora Godde es and Saute of the different section.

The Report embodie, the antiquity and Archaelegical history of 45 different place with view of beautiful temples mine and relics.

Readings and notices of 6 Bhanja plates 2 Tanga plates and 1 Sailkika plates with thir original factimile 2 given

### ABSTRACT OF LETTERS FPOM SAVANTS

1 From Sir G A. Grierion E C I E Author of Lingui tir Survey 3 10 11

Very many thanks or the copy of the Arclaeo logical Reports of Mannabhanja which safely reached me a day or two ag

Your chapter on the Perival of Buddhi m most interesting I think it a most important contribution toward the reli ions hi tory of India.

From Vince & A. Smith 1 S (re-ited)

I am to receipt of your ha is me and valuable Vol I of the Mayurab langs Archeel giral Survey

I am all o carrying through the Clarendon Pres
Oxford mv bg b ok A history f Fire Arts in
In his and Cerlon If I had had your book earlier
I should have nade it 1 text Niw I can only
otte it in a Addendum and will do to

I see the ugh it of fine valuable material for 'c hi ory of the Orissian Schools of sculpture and painting (See Taranath and my book)

None book is all of high value for the history of Buddhism and Indian religion generally. The account of later and modern Buddhism is novel and your contact estation of little known San krit and Orija wirk gives it special authority.

In time I hop to write some articles in the Indian Antiquare based on it

3 From Dr E Hultzsch Late Epigraphist to the Gove flain (13 12 11)

Your discover its are indeed very instructing to the congraph's and archive/ornst, and the way in which you have mid, them generally accessed by load descriptor yes mane arrangem at and a Lundred photographic plates deserves the highest pears. What attracts me most are the compety law inscription and the Jain and Boduhist remains. I shall often consult your volume in connection with my special works.

4 From Dr J F Fleet C I F (5 8 12)

There read th book with much in crest, and consider

15 From The Jurnal of the Royal A rance becrets of Great Britain and Ireland

Horek 23 191\*

\*Und ubledly the mot sutere \*ing sars of this interesting survey to the chapter on Bud ihi m

Pandis Nagendra Nath Vasu bings the hi tory of Biddhirm in Orissa down to the present dur. He find it innot traces of Mihayana oult among the Bathert or Bauri tribe, on whos. ethnology he lives some valuable data. He then quotes from the poem of the six great Vat heata Da as of Orlssa, Achyutanan le Balara na, Anatte Jagen natha, Yasoranta and Chattanya as well other

3

writer, which all abound in echees of the Buddi ist Sunva vada, and after various of goate investiga till concludes with a full ax unto 'Bhima Bhot a not lero Ma' ima dharma, in which Buddi a figurea as an avatar of the Absolute, Alekia, and is identified with Jusura ha.

In concluding this brief notice of this veritable ratual ara of learning we may add that it is illustrated by numerous plates. Most of these are from photographs; a few however are from 1 etches which are not all that could be desired.

L D BURNETT

#### TAE

### Modern Buddhis

and its FOLLOWERS IN ORISSA

ny Magendra Nath Vesu waas

with an introduction by

### - ahamahopadhyaya Haraprasad Shastri M A C I E.

Is his been conclusively proved in this book that Bad lining is neither dead nor driven out of Inlia but its pulle still beats with all the energy of life in Ort. in "Sankaracheryya drove away Buddhism from tha soil of India" is proved to be absolutely falle. The discoveries of 50000 crypto Buddhist living in the jungle tract of Orissa first announced in this book has taken the world of European cholars by surprise

The book contains more than 250 pages. It is nicely printed and b autifully bound. Price-Rs 3

### Dr L Burnett of the Briti h Museum writes -

"A more fasciniting and emoite work I have not read for many years and I shall find it most valuable both in the ctudy and in the lecture room."

### Dr H Korn the great Buddhist-soh lie writes -

"I need hardly to tell you that the subject matter is one that interests me highly so that it will be a pleasure for me to read the book, which contain so much that is little known or not at all in Europe"